# क्षण्ड विर सेवा मिन्दर दिल्ली के कम संख्या काल नं के ब्रिक्टियों निर्मा

#### श्रीमदभिनव-धर्मभूषरा-यक्षि-विरचिता

# न्याय-दीपिका

[पण्डित दरबारीलालनिर्मितप्रकाशास्यटिप्पणादिसहिता]

सम्पादक ग्रोर ग्रनुवादक शास्त्राचार्य पण्डित दरबारीलाल जैन "कोठिया" न्यायाचार्य, एम० ए०

िसम्पादक-प्रनुवादक---प्राप्तपरीक्षा, स्याद्वादसिद्धि, प्रमाण-प्रमेयकलिका, अध्यात्मकमलमार्सण्ड आदि ]

प्राध्यापक - जैन दर्शन, काकी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी ।

वीर-सेवा-मन्दिर

२१, दरियागंज, दिल्ली।

--:98:---

हितीयावृत्ति अावण, वीरितर्वाण सं० २४६४ मूस्य सजिल्द विक्रम संवत् २०२५ गुलाई १६६८ सात रुपया

## ग्रन्था**नुक्रम**

| १. समर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मुष्ठ इ       | ş        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| २. प्रकाशकीय वक्तव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -             |          |
| (प्रथम संस्करण) (श्री जुगलिक्झोर मुस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र)४-६         | ŧ        |
| ३. ,, (द्वितीय संस्करण)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | g             | •        |
| ४. ग्रन्थसंकेतसूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>≂−१</b> २  | <b>)</b> |
| ५. प्राक्कथन (पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8-80          | ,        |
| ६. सम्पादकीय १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १–१७          | ,        |
| ७. ,, (द्वितीय संस्करण) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>≒−१</b> €  |          |
| <ul><li>प्रस्तावनागत विषयावली २</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | o-22          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -१०१          |          |
| १०. न्यायदीपिका की विषय-सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १−३           |          |
| ११ न्यायदीपिका (मूलसटिप्पण) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –१३२          | į        |
| १२. न्यायदीपिका का हिन्दी अनुवाद १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>–</b> २३०  | ı        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~२ <b>४</b> = |          |
| १. न्यायदीपिका मे श्राए हुए स्रवतरणवाक्योंकी सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २३१           |          |
| and the same of th |               |          |
| र प्राचीपका उल्लिखित प्रत्यों की सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३३२           |          |
| ्यायदीपिका के उत्लिखित ग्रन्थकारों की सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २३३           |          |
| ४. न्यासन्द्रीपिक्य में प्राप्ता हुए न्यायवाक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६३           |          |
| र द्रायदीपिकागर शिशेष नामों तथा शब्दों की सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३४           |          |
| ६ सायकिकिकोग्न दार्शनिक एवं लाक्षणिक शब्दोंकी सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>२</b> ३४   |          |
| ूं७. 'ग्रसाघारणधर्मवचन' लक्षण'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३८           |          |
| न्त्रायदीपिका के तुलनात्मक टिप्पण २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2~</b> 2४७ | ,        |



#### प्रकाशकीय वक्तव्य

(प्रथम संस्करण)

भाजसे कोई ४६ वर्ष पहले सन् १८६६ में 'न्यायदीपिका'का मूल-रूपमें प्रथम प्रकाशन पठ कल्लाप्पा भरमाप्पा निटवे (कोल्हापुर)के द्वारा हुआ था। उसी वक्त इस सुन्दर ग्रंथका मुक्ते प्रथम-परिचय मिला था भौर इसके सहारे ही मैंने न्यायशास्त्रमें प्रवेश किया था। इसके बाद 'परीक्षामुख' श्रादि बीसियों न्यायग्रंथोंको पढ़ने-देखनेका अवसर मिला और वे बड़े ही महत्वके भी मालूम हुए, परन्तु सरलता और सहजबीध गम्यताकी दृष्टिसे हृदयमें 'न्यायदीपिका' को प्रथम स्थान प्राप्त रहा और यह जान पड़ा कि न्यायशास्त्रका अभ्यास प्रारम्भ करनेवाले जैनोंके लिये यह प्रथम-पठनीय और अच्छे कामकी चीज है। और इसलिये ग्रंथकारमहोदयने ग्रंथकी आदिमें 'बाल-प्रबुद्धये' पदके द्वारा ग्रंथका जो लक्ष्य 'बालकोंको न्यायशास्त्रमें प्रवीण करना' व्यक्त किया है वह यथार्थ है और उसे पूरा करनेमें वे सफल हुए हैं।

न्याय वास्तवमें एक विद्या है, विज्ञान है — साइंस है — अथवा यों कि हिये कि एक कसौटी है जिससे वस्तु-तत्त्वको जाना जाता है, परखा जाता है और खरे-खोटेके मिश्रण को पहचाना जाता है। विद्या यि दूषित होजाय, विज्ञानमें भ्रम छा जाय और कसौटी पर मैल चढ़ जाय तो जिस प्रकार ये चीजें अपना ठीक काम नहीं दे सकतीं उसी प्रकार न्याय भी दूषित भ्रम-पूर्ण तथा मिलन होने पर वस्तुतत्त्वके यथार्थनिर्णय में सहायक नहीं हो सकता। श्रीभ्रकल द्भुदेवसे पहले अन्धकार (भ्रज्ञान) के माहात्म्य और किलयुगके प्रतापसे कुछ ऐसे तार्किक विद्वानों द्वारा जो प्रायः गुण-द्वेषी थे, न्यायशास्त्र बहुत कुछ मिलन किया जा चुका था, भ्रकल द्भुदेवने सम्यग्-ज्ञानरूप-वचन जलोंसे (न्यायविनिश्चयादि ग्रन्थों द्वारा) जैसे तैसे घो-धाकर उसे निर्मल किया था; जैसाकि न्यायविनिश्चय के निम्न वाक्यसे प्रकट है—

बालानां हितकामिनामितमहापापैः पुरोपाजितैः माहात्म्यात्तमसः स्वयं किलबलात्प्रायः गुण-द्वेषिभिः । न्यायोऽयं मिलनीकृतः कथमपि प्रक्षात्य नेनीयते । सम्यग्ज्ञानजलैर्वचोभिरमलं तत्रानुकम्पापरैः ॥२॥

स्रकलङ्कदेव द्वारा पुनः प्रतिष्ठित इस निर्मल न्यायको विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, अनन्तवीयं और प्रभाचन्द्र जैसे महान् आचार्योते अपनी अपनी कृतियों तथा टीकाग्रन्थों द्वारा प्रोत्तेजन दिया था और उसके प्रचारको बढ़ाया था; परन्तु दुर्भाग्य अथवा दुर्देवसे देशमें कुछ ऐसा समय उपस्थित हुम्रा कि इन ग्रढ़ तथा गभीर ग्रन्थोंका पटन-पाठन ही उठ गया, ग्रन्थप्रतियोंका मिलना दुर्लम हो गया और न्यायशास्त्रके विषयमें एक प्रकारका अन्यकार सा छा गया। अभिनव धर्मभूषणजीने अपने समय (विक्रमकी १५वीं शताब्दी) में इसे महसूस किया और इसलिये उस अन्यकारको कुछ ग्रंशोंमें दूर करनेकी शुभ भावनासे प्रेरित होकर ही वे इस दीपशाखा अथवा टोर्च (torch)की सृष्टिट करनेमें प्रवृत्त हुए हैं और इसलिये इसका 'न्यायदीपिका' यह नाम बहुत ही सार्थक जान पड़ता है।

ग्रन्थके इस वर्तमान प्रकाशनसे पहले चार संस्करण ग्रौर निकल चुके हैं, जिनमेंसे प्रथम संस्करण वही है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। सम्पादकीय कथनानुसार यह प्रथम संस्करण दूसरे संस्करणोंकी ग्रपेक्षा शृद्ध है; जबिक होना यह चाहिये था कि पूर्व संस्करणोंकी ग्रपेक्षा उत्तरोत्तर संस्करण ग्राधक शृद्ध प्रकाशित होते। परन्तु मामला उलटा रहा। ग्रस्तु; मुद्रित प्रतियोंकी ये ग्रशुद्धियाँ ग्रक्सर खटका करती थीं ग्रौर एक श्रच्छे शृद्ध तथा उपयोगी संस्करणकी जरूरत बराबर बनी हुई थी।

स्रप्रेल सन् १६४२ में, जिसे तीन वर्ष हो चुके, न्यायाचार्य पंठ दरबारीलालजी कोठियाकी योजना वीरसेवामन्दिरमें हुई और उससे कोई १॥ वर्ष बाद मुभे यह बतलाया गया कि श्राप न्यायदीपिका संय पर स्रच्छा परिश्रम कर रहे हैं, उसके कितने ही श्रशुद्ध पाठोंका स्रापने संशो-धन किया है, शेषका संशोधन करना चाहते हैं, विषयके स्पष्टीकरणार्थ

संस्कृत टिप्पण लिख रहे हैं जो समाप्तिके करीब है ग्रीर साथमें हिन्दी अनुवाद भी लिख रहे हैं। म्रतः ऐसे उपयोगी ग्रन्थको वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमालामें प्रकाशित करनेका विचार स्थिर हम्रा । उस समय इस ग्रन्थ का कुल तखमीना १२ फार्म (१६२ पेज) के लगभग था भ्रौर श्राज यह २४ फार्म (३८४ पेज) के रूपमें पाठकों के सामने उपस्थित है। इत तरह धारणासे ग्रन्थका त्राकार प्रायः दुगना हो गया है। इसका प्रधान कारण तय्यार अन्थमें बादको कितना ही संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन किया जाना, तुलनात्मक टिप्पण-जैसे कुछ विशिष्ट परिशिष्टोंका साथमें लगाया जाना और प्रस्तावनाका स्राशासे ग्रधिक लम्बा हो जाना है इन सबसे जहाँ ग्रन्थका विस्तार बढ़ा है वहाँ उसकी उपयोगितामें भी वृद्धि हुई है।

इस ग्रन्थकी तैयारीमें कोठियाजीको बहुत कुछ परिश्रम उठाना पड़ा है, छपाईका काम ग्रपनी देखरेखमें इच्छानुकूल शुद्धतापूर्वक शीघ्र करानेके लिये देहली रहना पडा है ग्रीर प्रफरीडिंगका सारा भार ग्रकेले ही वहन करना पडा है। इस सब काममें वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी प्रायः ५-६ महींनेका ग्रधिकांश समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहतसा निजी समय भी खर्च हम्रा है म्रौर तब कही जाकर यह ग्रन्थ इस रूपमें प्रस्तृत हो सका है। मुभे यह देखकर सन्तोष है कि कोठियाजीको इस ग्रन्थरत्नके प्रति जैसा कुछ सहज ग्रनुराग भौर ग्राकर्षण था उसके ग्रनुरूप ही वे ग्रन्थ के इस संस्करणको प्रस्तुत करनेमें समर्थ होसके हैं, ग्रौर इसपर उन्होंने स्वयं ही अपने 'सम्पादकीय' में बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है। अपनी इस कृतिके लिये ग्राप भ्रवश्य समाजके धन्यवादपात्र हैं।

ग्रन्तमें कुछ ग्रनिवार्य कारणवश ग्रन्थके प्रकाशनमें जो बिलम्ब हुग्रा है उसके लिये मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ । ग्राशा है वे प्रस्तुत संस्करण की उपयोगिताको देखते हुए उसे क्षमा करेंगे।

बेहली जुगलिकशोर मुख्तार १८ मई १६४५ संस्थापक 'बोरसेबामन्दिर'

#### द्वितीय संस्करण

वीर सेवामन्दिर से प्रकाशित 'न्यायदीपिका' का प्रथम संस्करण समाप्त हो गया था। ग्रीर कई स्थानों से उसकी मांग ग्रा रही थी। बम्बई परीक्षालय के पठनकम में होने से उसका अभाव विशेष खटक रहा था। इस कःरण उसका पुनः प्रकाशन करना पडा। प्रथम संस्करण कितना लोकप्रिय हम्रा स्रीर समाज में उसकी क्या कुछ मांग बढ़ी, इससे उसकी लोकप्रियता का सबुत मिल जाता है। सम्पादन-संशोधन उसका अनुवाद, प्रस्तावना, संस्कृत टिप्पण और शब्दकोष वगैरह के उपयोगी परिशिष्टों से वह केवल छात्रों के ही उपयोग की वस्त नहीं रही किन्त विद्वानों के भी उपयोग में आने वाली कृति है। वीरसेवामन्दिर के विद्वान पं० बालचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री ग्रौर परमानन्द शास्त्री दोनों ने मिलकर प्रुफ ग्रादि का संशोधन कर इस संस्करण को शुद्ध और सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है, इसके लिए दोनों ही विद्वान् घन्यवाद के पात्र हैं। ग्राशा है पाठकगण इसे ग्रप-नाएँगे । प्रेमचन्ट जेन सं० मंत्री, वीरसेवामन्दिर

# संकेत-सूची'

--::0::---

| श्रकलंकग्र <b>०</b> }<br>श्रकलंक० } | श्रकलं <b>कग्न</b> त्थत्रय   | (सिंघी ग्रन्थमाला, कलकत्ता)  |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ग्रध्यात्मक०                        | ग्रध्यात्मकमलमार्त्तण्ड      | (वीरसेवामन्दिर, सरसावा)      |
| ग्रमरको०                            | <b>ग्र</b> मरकोष             | (निर्णयसागर, वम्बई)          |
| <b>ग्र</b> ष्ट्व•                   | भ्रष्टशती                    | 29                           |
| ग्रब्टस०                            | भ्रष्टसहस्री                 | "                            |
| श्रा० प०                            | भ्राराप्रति पत्र             | (जैनसिद्धान्त भवन, ग्रारा)   |
| ग्राप्तप०<br>ग्राप्तपरी० }          | म्राप्तपरीक्षा<br>-          | (जैनसिद्धान्त० कलकत्ता)      |
| श्चाप्तमीं०                         | <b>श्रा</b> प्तमीमांसा       | n                            |
| भ्राप्तमी० वृ०                      | ग्राप्तमीमांसावृत्त <u>ि</u> | n                            |
| काव्यमी०                            | काव्यमीमांसा                 | **                           |
| चरकसं०                              | चरकसंहिता                    | (निर्णयसागर, बम्बई)          |
| जैनतर्कभा ०                         | जैनतर्कभाषा                  | (सिंघी प्रन्थमाला, कलकत्ता)  |
| जैनशिलालेखसं०                       | जैनशिलालेखसंग्रह             | (मा० ग्रन्थमाला, बम्बई)      |
| जैमिनि०                             | जैमिनिसूत्र                  | (निर्णयसागर, बम्बई)          |
| जैनेन्द्रव्या <b>०</b>              | <b>जै</b> नेन्द्रव्याकरण     | (                            |
| तकंदी०                              | तर्कदीपिका                   | (छन्त्रलाल ज्ञानचन्द, बनारस) |
| तर्कसं ०                            | तर्कसंग्रह                   | n                            |
| तर्कसंग्रहपदकु०                     | तर्कसंग्रहपदकृत्य            | "                            |
| तत्त्ववैशा०                         | तत्त्ववैशारदी                | (चौलम्बा, काशी)              |
| तत्त्वसं ०                          | तत्त्वसंग्रह                 | (गायकवाड़, बड़ौदा)           |

१ जिन ग्रन्थों या पत्रादिकोंके प्रस्तावनादिमें पूरे नाम दे दिये गये हैं उनको यहाँ संकेतसूचीमें छोड़ दिया है। —सम्पादक

```
(जैनसिद्धान्त०, कलकता)
                     तत्त्वार्थवार्त्तक
तत्त्वार्थवा०
                    तत्त्वार्थवृत्ति श्रुतसागरी (लिखित, वीरसेवामन्दिर)
तत्त्वार्थवृ०श्रु०
तत्त्वार्थश्लो •
                                              (निर्णयसागर, वम्बई)
तत्त्वार्थश्लोकवा ०
                    तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकभाष्य
तत्त्वार्थश्लो भा ०
                                                (प्रथमगुच्छक, काशी)
                    तत्त्वार्थसूत्र
तस्वार्थसू० रे
त० सू०
                                               (ग्रहेतप्रभाकर, पूना)
                    तत्त्वार्थाधिगमभाष्य
तत्त्वार्थाधि० भा०
                   तात्पर्यपरिशुद्धि
तात्पर्यपरिशु०
                                           (जीवराजग्रन्थ०, शोलापुर)
                   तिलोयपण्णत्ति
तिलो० प०
                    सिद्धान्तमुक्तावलीटीका (निर्णयसागर, बम्बई)
दिनकरी
द्रव्यसं ०
                    द्रव्यसंग्रह
                                            (गङ्गानाथ भा)
न्यायकलि ०
                    न्यायकलिका
                                         (माणिकचन्द्रग्रन्थमाला, बम्बई)
                    न्यायकुमुदचन्द्र
न्यायकु ०
न्यायकुमु०
                                            (चौखम्बा, काशी)
                    न्यायकुसुमाञ्जलि
न्यायकुसु०ी
 न्याकु ०
न्यायकुसु. प्रकाश० न्यायकुसुमाञ्जलिप्र० टीका
                                             (प्रस्तुत संस्करण)
                    न्यायदीपिका
न्यायदी०
                                             (गायकबाड़, बड़ौदा)
                    न्यायप्रवेश
 न्यायप्र०
                                              (चौलम्बा काशी)
                    न्यायबिन्द्र
 न्याबि ०
                    न्यायबिन्दु टीका
 न्याबि०टी०
                                                     ,,
                    न्यायमंजरी
 न्यायमं ०
                    न्यायवात्तिक
 न्यायवा०
 न्यायबा०तात्प०
 न्यायवा.तात्प. टी.
 न्यायवा० ता०
```

| न्यायवि०                          | न्याविनिश्चय                     | (ग्रकलङ्कग्रन्थत्रय)                      |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   | रे न्यायविनिश्चयविवरण            | (वीरसेवामग्दिर, सरसावा)                   |
| न्यायवि. वि. लि.                  | ∫ लिखित                          |                                           |
| न्यायसू०                          | न्यायसूत्र                       | (चौखम्बा, काशी)                           |
| न्यायाव०टी०टि०                    | न्यायावता रटीकाटिप्पर् <u>ण</u>  | ो (श्वेताम्बरकान्फ्रेंस, बम्बई)           |
| पत्रपरी०                          | पत्रपरीक्षा                      | (जैनसिद्धान्त०, कलकत्ता)                  |
| परीक्षामु०                        | परीक्षामु •                      | (पं० घनक्यामदासजी का)                     |
| पात० महाभा०                       | पातञ्जलि <b>म</b> हाभाष्य        | (चौलम्बा, काशी)                           |
| प्रमाणनय०                         | प्रमाणनयतत्त्वालोकाल             | iकार ( <b>य</b> शोविजयग्र०, काशी)         |
| प्रमाणनि ०                        | प्रमाणनिर्णय                     | (माणिकचन्द ग्रन्थ०, बम्बई)                |
| प्रगणमी०                          | प्रमाणमीमांसा                    | (सिंधीग्रन्थमाला, कलकत्ता)                |
| प्रमाणमी० भा०                     | प्रमाणमी <b>मां</b> साभाषावि     | उत्पंष ''                                 |
| प्रमाणसं०                         | प्रमाणसंग्रह                     | (ग्रकलङ्कयन्यत्रय)                        |
| प्रमाणसं० स्वो०                   | प्रमाणसंग्रह स्वोपज्ञव           | ृत्ति "                                   |
| प्रमाल <b>०</b> }<br>प्रमालक्ष० } | प्रमालक्षण                       |                                           |
| प्रमेयक०                          | प्रमेयकमलमार्त्तण्ड              | (पं॰ महेन्द्रकुमारजी, काशी)               |
| प्रमेयरo                          | प्रमेयरत्नमाला<br>प्रमेयरत्नमाला | (पं० फूलचन्दजी, काशी)                     |
| प्रवचनसा <i>०</i>                 | प्रवचनसार                        | (रायचन्द्रशास्त्रमाला, बम्बई)             |
|                                   |                                  |                                           |
| प्रशस्तपादभा •                    | प्रशस्तपादभाष्य                  | (चोखम्बा, काशी)                           |
| प्रकरणपं ०                        | र्रे प्रकरणपञ्जिका               | (चौखम्बा, काशी)                           |
| प्रकरणपञ्जि०                      | <b>\</b>                         |                                           |
| प्रमाणप ०                         | )                                | / * · C · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| प्रमाणपरी०                        | र्प्रमाणपरीक्षा                  | (जैनसिद्धान्तप्र०, कलकत्ता)               |
| प्र० प०                           | )                                |                                           |
| प्रमाणमं ०                        | प्रमाणमंजरी                      |                                           |
| प्रमाणवा०                         | प्रमाणवात्तिक                    | (राहुलजी सम्पादित)                        |

| प्रमाणसं ०                                           | प्रमाणसमुच्चय                | (मैसूर यूनिवर्सिटी)          |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| मनोरथन०                                              | मनोरथनन्दिनी                 | (प्रमाणमीमांसामें उपयुक्त)   |
| सी० श्लो०                                            | मीमांसाइलोकवात्तिक           | (चौखम्बा, काशी)              |
| युक्त्यनुशा० टी०                                     | युक्त्यनुशासनटीका            | (मा० ग्रन्थमाला, बम्बई)      |
| योगसू०                                               | योगसूत्र                     | (चौखम्बा, काशी)              |
| राजवा०                                               | राजवात्तिक                   | (जैनसिद्धान्त०, कलकत्ता)     |
| लघीय० }                                              | लघीयस्त्रय                   | (ग्रकलंकग्रन्थत्रय)          |
| लघीय० तात्पर्य०                                      | लघीयस्त्रयतात्पर्यं वृत्ति   | (मा० ग्रन्थमाला, बम्बई)      |
| लघी०स्वो. वि.                                        | लघीयस्त्रय स्वोपज्ञविवृ      | ते (ग्रकलंकग्रन्थत्रय)       |
| लघुसर्वज्ञ ०                                         | लघुसर्वज्ञसिद्धि             | (मा० ग्रन्थमाला, बम्बई)      |
| वाक्यप०                                              | वान्यपदीय                    | (चौलम्बा, काशी)              |
| वैशेषिक. सूत्रोप. }<br>वैशेषि. उप.<br>वैशे. सूत्रोप. | - वैशेषिक सूत्रोपस्कार       | n                            |
| वैशेषिकसू०                                           | वैशेषिकसूत्र <b>ः</b>        | <b>))</b>                    |
| शब्दश ०                                              | शब्दशक्तिप्रकाशिका           |                              |
| शाबरभा०                                              | शाबरभाष्य                    | (ग्रानन्दाश्रम, पूना)        |
| शास्त्रदी०                                           | शास्त्रदीपिका                | (विद्याविलास प्रेस, काशी)    |
| षड्दर्श ०                                            | षड्दर्शनसम <del>ुच्च</del> य | (चौखम्बा, काशी)              |
| सर्वदर्श०                                            | सर्वदर्शनसंग्रह              | (भाण्डारकर०, पूना)           |
| सर्वार्थं ० }                                        | सर्वार्थसिद्धि               | (सोलापुर)                    |
| साहि॰द॰                                              | साहित्यदर्पण                 |                              |
| सांख्यः माठरवृ.                                      | सांख्यकारिका माठरवृत्ति      | र (चौलम्बा, काशी)            |
| सिद्धिविनि. टी.                                      | सिद्धिविनिश्चयटीका           | (सरसावा)                     |
| सिद्धान्तमु० }                                       | सिद्धान्तमुक्तावली           | (नि <b>र्ण</b> यसागर, बम्बई) |

| स्याद्वादर०               | स्याद्वादरत्नाकर   |              | (ब्राह्तप्रभाकर., पूना) |
|---------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| स्या. रत्ना.<br>स्वयम्भू० | )<br>स्वयम्भूस्तोः | त्र          | (प्रथमगुच्छक, काशी)     |
| हेतुबि०                   | हेतुबिन्दु         |              | (बड़ौदा संस्करण)        |
| ग्रा. A                   | ग्रारा             | पं०          | पंक्ति                  |
| का.                       | कारिका             | স•           | प्रति                   |
| गा.                       | गाथा               | प्रठ प्रठ    | प्रथमभाग प्रस्तावना     |
| दे.                       | देहली              | प्रस्ता०     | प्रस्तावना              |
| टि.                       | टिप्पण             | В            | <b>ब</b> नारस           |
| प.                        | पत्र               | থিo          | शिलालेख                 |
| Ą.                        | पृष्ठ              | सम्पा०       | सम्पादक                 |
| -                         | र से निक्षिप्त प   | गठ           |                         |
| ā٠                        | १२० पं ०१०         | [यथा], पृ. ६ | ७ पं. ५ [शिशपा]         |

### प्राक्-कथन

व्याकरणके अनुसार दर्शन शब्द 'दृश्यते=निर्णीयते वस्तुतस्वमनेनेति दर्शनम् अथवा 'दृश्यते निर्णीयत इदं वस्तुतस्वमिति दर्शनम्'
इन दोनों व्युत्पत्तियोंके ग्रावारपर दृश् घातुसे निष्पन्न होता है। पहली
व्युत्पत्तिके ग्राघारपर दर्शन शब्द तर्क-वितर्क, मन्थन या परीक्षास्वरूप उस
विचारघाराका नाम है जो तत्त्वोंके निर्णयमें प्रयोजक हुग्रा करती है।
दूसरी व्युत्पत्तिके ग्राघारपर दर्शन शब्दका ग्रथं उल्लिखित विचारघाराके
द्वारा निर्णीत तत्त्वोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दर्शन शब्द
दार्शनिक जगत्में इन दोनों प्रकारके ग्रथींमें व्यवहृत हुग्रा है ग्रथींत्
भिन्न-भिन्न मतोंकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यतायों हैं उनको ग्रीर जिन तार्किक
मुद्दोंके ग्राघारपर उन मान्यताग्रोंका समर्थन होता है उन तार्किक
मुद्दोंको दर्शनशास्त्रके ग्रन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

सबसे पहिले दर्शनोंको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है— भारतीय दर्शन ग्रौर ग्रभारतीय (पारचात्य) दर्शन । जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्षमें हुग्रा है वे भारतीय ग्रौर जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्षके बाहर पारचात्य देशोंमें हुग्रा है वे ग्रभारतीय (पारचात्य) दर्शन माने गये हैं । भारतीय दर्शन भी दो भागोंमें विभक्त हो जाते हैं—वैदिक दर्शन ग्रौर ग्रवैदिक दर्शन । वैदिक परम्पराके ग्रन्दर जिनका प्रादुर्भाव हुग्रा है तथा जो वेदपरम्पराके पोषक दर्शन हैं वे वैदिक दर्शन माने जाते हैं ग्रौर वैदिक परम्परासे भिन्न जिनकी स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो वैदिक परम्पराके विरोधी दर्शन हैं उनका समावेश ग्रवैदिक दर्शनोंमें होता है । इस सामान्य नियमके ग्राधारपर वैदिक दर्शनोंमें मुख्यतः सांख्य, वेदान्त, मीमांसा, योग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शन ग्राते हैं ग्रौर जैन, बौद्ध तथा चार्वाक दर्शन, ग्रवैदिक दर्शन ठहरते हैं ।

वैदिक और अवैदिक दर्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें ऋमसे ग्रास्तिक ग्रौर नास्तिक नामोंसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालम पड़ता है कि इनका यह नामकरण साम्प्रायिक व्यामोहके कारण वेद-परम्पराके समर्थन और विरोधके ग्राधारपर प्रशंसा और निन्दाके रूपमें किया गया है। कारण, यदि प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग श्रौर नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप ग्रथंमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो जैन भ्रौर बौद्ध दोनों भ्रवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकल कर ग्रास्तिक दर्शनोंकी कोटिमें ग्रा जायेंगे क्योंकि ये दोनों दर्शन परलोक, स्वर्ग ग्रौर नरक तथा मुक्तिकी मान्यताको स्वीकार करते हैं। श्रीर यदि जगत्का कर्ता श्रनादिनिधन ईव्यरको न माननेरूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो सांख्य ग्रौर मीमाँसा दर्शनोंकों भी ग्रास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकालकर नास्तिक दर्शनोकी कोटिमें पटक देना पडेगा; क्योंकि ये दोनों दर्शन भ्रनादिनिधन ईश्वरको जगतुका कर्ता माननेसे इन्कार करते हैं। 'नास्तिको वेदनिन्दकः' इत्यादि वाक्य भी हमें यह बतलाते हैं कि वेदपरम्पराको न माननेवालों या उसका विरोध करने-वालोंके बारेमें ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्राय: सभी सम्प्रदायोंमें अपनी परम्पराके माननेवालोंको ग्रास्तिक ग्रौर ग्रपनेसे भिन्न दूसरे सम्प्रदायकी परम्पराके माननेवालोंको नास्तिक कहा गया है। जैनसम्प्रदायमें जैनपरम्पराके माननेवालोंको सम्यग्दृष्टि ग्रौर जैनेतर परम्पराके माननेवालोंको मिथ्याद्ष्टि कहनेका रिवाज प्रचलित है। इस कथनका तात्पर्य यह है कि भारतीय दर्शनोंका जो ग्रास्तिक ग्रौर नास्तिक दर्शनोंके रूपमें विभाग किया जाता है वह निरर्थक एवं अनुचित है।

उल्लिखित सभी भारतीय दर्शनोंमेंसे एक दो दर्शनोंको छोड़कर प्रायः सभी दर्शनोंका साहित्य काफी विशालताको लिये हुए पाया जाता है। जैनदर्शनका साहित्य भी काफी विशाल ग्रौर महान है। दिगम्बर ग्रौर स्वेताम्बर दोनों दर्शनकारोंने समानरूपसे जैनदर्शनके साहित्यकी समृद्धिमें काफी हाथ बढ़ाया है। दिगम्बर ग्रीर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें परस्पर जो मतभेद पाया जाता है वह दार्शनिक नहीं, ग्रागमिक है। इसलिये इन दोनोंके दर्शन साहित्यकी समृद्धिके घारावाहिक प्रयासमें कोई ग्रन्तर नहीं ग्राया है।

दर्शनशास्त्रका मुख्य उद्देश्य वस्तु-स्वरूप व्यवस्थापन ही माना गया है। जैनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप श्रनेकान्तात्मक (श्रनेकधर्मात्मक) निर्णीत किया गया है। इसिलये जैनदर्शनका मुख्य सिद्धान्त श्रनेकान्तवाद (श्रनेकान्तको मान्यता) है। श्रनेकान्तका श्रर्थ है—परस्पर विरोधी दो तस्वोंका एकत्र समन्वय। तात्पर्य यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनोंमें वस्तुको सिर्फ मत् या श्रसत्, सिर्फ सामान्य या विशेष, सिर्फ नित्य या श्रनित्य, सिर्फ एक या श्रनेक श्रौर सिर्फ भिन्न या श्रभिन्न स्वीकार किया गया है वहाँ जैन दर्शनमें वस्तुको सत् श्रौर श्रसत्, सामान्य श्रौर विशेष, नित्य श्रौर श्रीनत्य, एक श्रौर श्रनेक तथा जिन्न श्रौर श्रभिन्न स्वीकार किया गया है श्रौर जैनदर्शनको यह सत्-श्रसत्, सामान्य विशेष, नित्य-श्रनित्य, एक-श्रनेक श्रौर भिन्न-श्रभिन्नरूप वस्तुविषयक मान्यता परस्पर विरोधी दो तत्त्वोंका एकत्र समन्वय को सूचित करती है।

वस्तुकी इस अनेक धर्मात्मकताके निर्णयमें साधक प्रमाण होता है। इसलिये दूसरे दर्शनोंकी तरह जैनदर्शनमें भी प्रमाण-मान्यताको स्थान दिया गया है। लेकिन दूसरे दर्शनोंमें जहाँ कारकसाकल्यादिको प्रमाण माना गया है वहाँ जैनदर्शनमें सम्यग्जान (अपने और अपूर्व अर्थके निर्णायक ज्ञान) को ही प्रमाण माना गया है क्योंकि ज्ञप्ति-क्रियाके प्रति जो करण हो उसीका जैनदर्शनमें प्रमाण नामसे उल्लेख किया गया है। ज्ञप्तिक्रियाके प्रति करण उक्त प्रकारका ज्ञान ही हो सकता है, कारकसाकल्यादि नहीं, कारण कि क्रियाके प्रति अत्यन्त अर्थात् अव्यवहितरूपसे साधक कारणको ही व्याकरणशास्त्रमें करणसंज्ञा दी गयी है और

१ 'साघकतमं कारणम् ।' — जैनेन्द्रव्याकरण १।२।११३।

श्रव्यविहतरूपमें ज्ञप्तिकियाका साधक उक्त प्रकारका ज्ञान ही है। कारक-साकत्यादि ज्ञप्तिकियाके साधक होते हुए भी उसके श्रव्यविहतरूपसे साधक नहीं हैं इसलिए उन्हें प्रमाण कहना श्रनुचित है।

प्रमाण-मान्यताको स्थान देनेवाले दर्शनोंमें कोई दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष-प्रमाणको. कोई प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान भीर भागम इन तीन प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम भौर उपमान चार प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और ग्रर्थापत्ति पाँच प्रमाणोंको ग्रौर कोई प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, ग्रागम, उपमान, ग्रर्थापत्ति ग्रीर ग्रभाव इन छह प्रमाणोंको मानते हैं। कोई दर्शन एक सम्भव नामके प्रमाणको भी श्रपनी प्रमाणमान्यतामें स्थान देते हैं। परन्तु जैनदर्शनमें प्रमाणकी इन भिन्न-भिन्न संख्यास्रोंको यथायोग्य निर-र्थक, पुनरुक्त ग्रीर ग्रपुर्ण बतलाते हुए मूलमें प्रत्यक्ष ग्रीर परोक्ष ये दो ही भेद प्रमाणके स्वीकार किये गये हैं। प्रत्यक्षके अतीन्द्रिय और इन्द्रिय-जन्य ये दो भेद मानकर ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षमें ग्रवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ग्रीर केवलज्ञानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षसे स्पर्शन, रसना, घ्राण चक्ष ग्रीर कर्ण इन पाँच इन्द्रियों ग्रीर मनका साहाय्य होनेके कारण स्पर्शनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, घ्राणेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, चक्ष्इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कर्णेन्द्रिय-प्रत्यक्ष ग्रीर मानस प्रत्यक्ष ये छह भेद स्वीकार किये गये हैं। प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षके भेद ग्रविद्यान ग्रौर मनःपर्यय-ज्ञानको जैनदर्शनमें देशप्रत्यक्ष संज्ञा दी गई है। कारण कि इन दोनों ज्ञानोंका विषय सीमित माना गया है ग्रीर केवलज्ञानको सकलप्रत्यक्ष नाम दिया गया है क्योंकि इसका विषय ग्रसीमित माना गया है ग्रर्थात् जगत्के सम्पूर्ण पदार्थ ग्रपने श्रपने त्रिकालवर्ती विवर्ती सहित इसकी विषयकोटिमें एक साथ समा जाते हैं। सर्वज्ञमें केवलज्ञान नामक इसी सकलप्रत्यक्षका सद्भाव स्वीकार किया गया है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षको परमार्थ-प्रत्यक्ष और इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा

जाता है। इसका सबब यह है कि सभी प्रत्यक्ष भीर परोक्ष ज्ञान यद्यपि ग्रात्मोत्य हैं क्योंकि ज्ञानको ग्रात्माका स्वभाव वा गुण माना गया है। परन्तु ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रियोंकी सहायताके बिना ही स्वतन्त्ररूपसे ब्रात्मामें उद्भूत हुम्रा करते हैं इसलिये इन्हें परमार्थ संज्ञा दी गई है स्रौर इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष आत्मोत्थ होते हुए भी उत्पत्तिमें इन्द्रियाधीन हैं इसलिये वास्तवमें इन्हें प्रत्यक्ष कहना अनुचित ही है । स्रतः लोकव्यवहारकी दृष्टिसे ही इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है । वास्तवमें तो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षींको भी परोक्ष ही कहना उचित है। फिर जब कि ये प्रत्यक्ष पराधीन है तो इन्हें परोक्ष प्रमाणोमें ही ग्रन्तर्भूत क्यों नहीं किया गया है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जिस ज्ञानमें ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साक्षात् सम्बन्ध विद्यमान हो उस ज्ञानको सांब्यवहारिक प्रत्यक्षमें ग्रन्तर्भूत किया गया है और जिस ज्ञानमें ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साक्षात् सम्बन्ध विद्यमान न हो । परम्परया सम्बन्घ कायम होता हो उस ज्ञानको परोक्ष प्रमाणमें अन्तर्भृत किया गया है। उक्त छहों इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों (सां-व्यवहारिक प्रत्यक्षों) में प्रत्येककी ग्रवग्रह, ईहा, ग्रवाय ग्रीर घारणा ये चार-चार अवस्थाएँ स्वीकार की गयी हैं। अवग्रह-जानकी उस दुर्वल श्रवस्थाका नाम है जो श्रनन्तरकालमें निमित्त मिलनेपर विरुद्ध नानाकोटि विषयक संशयका रूप धारण कर लेती है और जिसमें एक अवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि भी शामिल रहती है। संशयके बाद अवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक ग्रनिर्णीत भावनारूप ज्ञानका नाम ईहा माना गया है। भौर ईहाके बाद अवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णीत ज्ञानका नाम अवाय है। यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिका कारण बन जाता है तो इसे घारणा नाम दे दिया जाता है। जैसे कहीं जाते हुए हमारा दूर स्थित पुरुषको सामने पाकर उसके बारेमें "यह पुरुष है" इस प्रकारका ज्ञान अवग्रह है। इस ज्ञानकी दुर्बलता इसीसे जानी जा सकती है कि यही ज्ञान ग्रनन्तरकालमें निमित्त मिल जानेपर

ंबह पुरुष है या ठूंठ" इस प्रकारके संशयका रूप धारण कर लिया करता है। यह संशय अपने अनन्तरकालमें निमित्त विशेषके आधारणर 'माल्म पड़ता है कि यह पुरुष ही है' अथवा 'उसे पुरुष ही होना चाहिये' इत्यादि प्रकारसे ईहा जानका रूप धारण कर लिया करता है और यह ईहाजान ही अपने अनन्तर समयमें निमित्तविशेषके बलपर 'वह पुरुष ही है' इस प्रकारके अवायज्ञानरूप परिणत हो जाया करता है। यही जान नष्ट होनेसे पहले कालान्तरमें होनेवाली 'अमुक समय स्थानपर मैंने पुरुषको देखा था' इस प्रकारकी स्मृतिमें कारणभूत जो अपना संस्कार मस्तिष्कपर छोड़ जाता है उसीका नाम धारणाज्ञान जैनदर्शनमें माना गया है। इस प्रकार एक ही इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष (सांज्यवहारिक प्रत्यक्ष) भिन्न २ समयमें भिन्न २ निमित्तोंके आधारणर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चार रूपोंको धारण कर लिया करता है और ये चार रूप प्रत्येक इन्द्रिय और मनसे होनेवाले प्रत्यक्षज्ञानमें सम्भव हुआ करते हैं। जैनदर्शनमें प्रत्यक्ष प्रमाणका स्पर्व्यक्षज्ञानमें सम्भव हुआ करते हैं।

जैनदर्शनमें परोक्षप्रमाणके पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं—स्मृति, प्रत्यिभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। इनमेंसे घारणामूलक स्वतन्त्र ज्ञानिवशेषका नाम स्मृति है। स्मृति और प्रत्यक्षमूलक वर्तमान और भूत पदार्थोंके एकत्व अथवा सादृश्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्यिभिज्ञान कहलाता है, प्रत्यिभिज्ञानमूलक दो पदार्थोंके अविनाभाव सम्बन्धरूप व्याप्तिका ग्राहक तर्क होता है और तर्कमूलक साधनसे साध्यका ज्ञान अनुमान माना गया है। इसी तरह आगमज्ञान भी अनुमानमूलक ही होता है अर्थात् 'अमुक शब्दका अमुक अर्थ होता है' ऐसा निर्णय हो जानेके बाद ही श्रोता किसी शब्दको सुनकर उसके अर्थका ज्ञान कर सकता है। इस कथनसे यह निष्कर्ष निकला कि सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य है और परोक्ष प्रमाण सांव्यवहारिक प्रत्यक्षजन्य है। बस, सांव्यनहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण सांव्यवहारिक प्रत्यक्षजन्य है।

जैनदर्शनमें शब्दजन्य अर्थज्ञानको आगम प्रमाण माननेके साथ-साथ उस शब्दको भी आगम प्रमाणमें संग्रहीत किया गया है और इस प्रकार जैनदर्शनमें आगम प्रमाणके दो भेद मान लिये गये हैं। एक स्वार्थप्रमाण और दूसरा परार्थप्रमाण । पूर्वोक्त सभी प्रमाण ज्ञानरूप होनेके कारण स्वार्थप्रमाणरूप ही हैं। परन्तु एक आगम प्रमाण ही ऐसा है जिसे स्वार्थ-प्रमाण और परार्थप्रमाण उभयरूप स्वीकार किया गया है। शब्दजन्य अर्थज्ञान ज्ञानरूप होनेके कारण स्वार्थप्रमाणरूप है। लेकिन शब्दमें चूंकि ज्ञानरूपताका अभाव है इसलिये वह परार्थप्रमाणरूप माना गया है।

यह परार्थप्रमाणरूप शब्द वाक्य श्रीर महावाक्यके भेदसे दो प्रकार-का है। इनमेंसे दो या दोसे अधिक पदोंके समूहको वाक्य कहते हैं श्रीर दो या दो से अधिक वाक्योंके समूहको महावाक्य कहते हैं, दो या दो से अधिक महावाक्योंके समूहको भी महावाक्यके ही अन्तर्गत समभना चाहिये। इससे यह सिद्ध होता है कि परार्थप्रमाण एक सखण्ड वस्तु है और वाक्य तथा महावाक्यरूप परार्थप्रमाणके जो खण्ड हैं उन्हें जैन-दर्शनमें नयसंज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रकार जैनदर्शनमें वस्तुस्वरूपके व्यवस्थापनमें प्रमाणकी तरह नयोंको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परार्थप्रमाण और उसके अशभूत नयोंका लक्षण निम्न प्रकार समभना चाहिए—

''वक्ताके उद्दिष्ट अर्थका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य और महावाक्य प्रमाण कहा जाता है और वक्ताके उद्दिष्ट अर्थके अशका प्रतिपादक पद, वाक्य और महावाक्यको नयसज्ञा दी गयी है।"

इस प्रकार ये दोनों परायंप्रमाण ग्रांर उसके ग्रंशभूत नय वचनरूप हैं ग्रीर चूंकि वस्तुनिष्ठ सत्व ग्रीर ग्रसत्व, सामान्य ग्रीर विशेष, नित्यत्व ग्रीर ग्रानित्यत्व, एकत्व ग्रीर ग्रनेकत्व, भिन्नत्व ग्रीर ग्रभिन्नत्व इत्यादि परस्पर विरोधी दो तत्त्व ग्रथवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका वाच्य है इस-लिए इसके ग्राधारपर जैन दर्शनका सप्तभगीवाद कायम होता है। ग्रर्थात् उक्त सत्व और ग्रसत्व, सामान्य श्रीर विशेष, नित्यत्व श्रीर ग्रनित्यत्व, एकत्व श्रीर श्रनेकत्व, भिन्नत्व श्रीर श्रभिन्नत्व इत्यादि युगलधर्मी श्रीर एतढर्मविशिष्ट वस्तुके प्रतिपादनमें उक्त परार्थप्रमाण श्रीर उसके ग्रंशभूत नय सातरूप धारण कर लिया करते हैं।

प्रमाणवचनके सातरूप निम्न प्रकार हैं - सत्व ग्रीर ग्रसत्व इन दो धर्मोमेंसे सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका पहला-रूप है। ग्रसत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका दूसरा रूप हैं । सत्व ग्रौर ग्रसत्व उभयधर्ममुखेन क्रमशः वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका तीसरा रूप है। सत्व ग्रौर ग्रसत्व उभयधर्ममुखेन युगपत् (एकसाथ) वस्तुका प्रतिपादन करना ग्रसम्भव है इसलिये ग्रवक्तव्य नामका चौथा रूप प्रमाणवचनका निष्पन्न होता है। उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पाँचवाँ रूप निष्पन्न होता है। इसीप्रकार उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी ग्रसम्भवताके साथ-साथ ग्रसत्वमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरससे प्रमाणवचनका छठा रूप वन जाता है । ग्रौर उभयधर्म-मुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी ग्रसम्भवताके साथ-साथ उभयधर्म-मुखेन कमश: वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका सातवाँ रूप वन जाता हैं। जैनदर्शनमें इसको प्रमाणसप्तभंगी नाम दिया गया है।

नयवचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं—वस्तुके सत्व ग्रौर ग्रसत्व इन तो धर्मोंमेंसे सत्व धर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका पहला रूप है। ग्रसत्व धर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका दूसरा रूप है। उभय धर्मोंका क्रमशः प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है ग्रौर चूंकि उभयधर्मोंका गुगपत् प्रतिपादन करना ग्रसम्भव है इसलिये इस तरहसे ग्रवक्तव्य नामका चौथा रूप नयवचनका निष्पन्न होता है। नयवचनके पांचवें, छठे ग्रौर सातवें रूपोंको प्रमाणवचनके पांचवें, छठे ग्रौर सातवें रूपोंके समान समभ लेना चाहिए। जैनदर्शनमें नयवचनके इन सात रूपोंको नयसप्तभंगी नाम दिया गया है।

इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोंमें इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है कि जब सत्व-धर्मसूखेन वस्तुका ग्रथवा वस्तुके सत्वधर्मका प्रतिपादन किया जाता है तो उस समय वस्तुकी ग्रसत्वधर्मविशिष्टताको ग्रथता वस्तके ग्रसत्वधर्मको ग्रविविक्षित मान लिया जाता है ग्रीर यही बात श्रसत्वधर्ममुखेन वस्तुका श्रथवा वस्तु के श्रसत्वधर्मका प्रतिपादन करते समय वस्तुकी सत्वधर्मविशिष्टता ग्रथवा वस्तुके सत्वधर्मके बारेमें समभना चाहिए। इस प्रकार उभयधर्मीकी विवक्षा (मुख्यता) ग्रौर ग्रविवक्षा (गोणता)के स्पष्टीकरणके लिए स्याद्वाद ग्रर्थात् स्यात्की मान्यताको भी जैनदर्शनमें स्थान दिया गया है। स्याद्वादका अर्थ है - किसी भी घर्मके द्वारा वस्तुका श्रथवा वस्तुके किसीभी धर्मका प्रतिपादन करते बक्त उसके अनुकूल किसीभी निमित्त, किसीभी दृष्टिकोण या किसी भी उद्देश्य को लक्ष्य में रखना । श्रीर इस तरह से वस्त्की विरुद्धधर्मविशिष्टता अथवा वस्तुमें विरुद्ध धर्मका ग्रस्तित्व ग्रक्षण्य रक्खा जा सकता है। यदि उक्त प्रकारके स्याद्वादको नहीं अपनाया जायगा तो वस्तुकी विरुद्धधर्मविशि-ष्टताका ग्रथवा वस्तुमें विरोधी धर्मका श्रभाव मानना ग्रनिवार्य हो जायगा और इस तरहसे अनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा।

इस प्रकार श्रनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तमंगीवाद श्रौर स्याद्वाद ये जैनदर्शनके श्रन्ठे सिद्धान्त हैं। इनमेंसे एक प्रमाणवादको छोड़कर वाकीके चार सिद्धान्तोंको तो जैनदर्शनकी श्रपनी ही निधि कहा जा सकता है श्रौर ये चारों सिद्धान्त जैनदर्शनकी श्रपूर्वता एवं महत्ताके श्रतीव परिचायक हैं। प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दर्शनोंमें स्थान प्राप्त है परन्तु जिस व्यवस्थित ढंग श्रौर पूर्णताके साथ जैनदर्शनमें प्रमाणका विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोंमें नहीं मिल सकता है। मेरे इस कथनकी स्थाभाविकताको जैनदर्शनके प्रमाणविवेचनके साथ दूसरे दर्शनों-

के प्रमाणविवेचनका तुलनात्मक श्रध्ययन करनेवाले विद्वान् सहज ही में समभ सकते हैं।

एक बात जो जैनदर्शनकी यहाँ पर कहनेके लिए रह गई है वह है सर्वज्ञतावादकी, प्रथात जैनदर्शनमें सर्वज्ञतावादको भी स्थान दिया गया है और इसका सबब यह है कि ग्रागमप्रमाणका भेद जो परार्थप्रमाण ग्रर्थात वचन है उसकी प्रमाणता बिना सर्वज्ञताके संभव नहीं है। कारण कि प्रत्येक दर्शनमें ग्राप्तका वचन ही प्रमाण माना गया है तथा ग्राप्त ग्रवंचक पुरुष ही हो सकता है और पूर्ण ग्रवंचकताकी प्राप्तिके लिए व्यक्तिमें सर्वज्ञताका सद्भाव ग्रत्यन्त ग्रावश्यक माना गया है।

जैनदर्शनमें इन अनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तभंगी, स्यात् श्रीर सर्व-ज्ञताकी मान्यताश्रींकी गंभीर श्रीर विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्कर्ष-पर पहुँचा दिया गया है। न्यायदीपिकामें श्रीमदिभनव धर्मभूषणयितने इन्हीं विषयोंका सरल श्रीर संक्षिप्त ढंगसे विवेचन किया है श्रीर श्री पं० दरबारीलाल कोठिया ने इसे टिप्पणी श्रीर हिन्दी श्रनुवादसे सुसंस्कृत बनाकर सर्वसाधारणके लिए उपादेय बना दिया है। प्रस्तावना, परिशिष्ट श्रादि प्रकरणों द्वारा इसकी उपादेयता श्रीर भी बढ़ गई है। श्रापने न्यायदीपिका के कठिन स्थलों का भी परिश्रमके साथ स्पष्टीकरण किया है। हम श्राशा करते हैं कि श्री पं० दरबारीलाल कोठिया की इस कृति का विद्वत्समाजमें ममादर होगा। इत्यलम्।

ता० ३१–३–४५ **वीना-इटावा**  वंशीधर जैन (व्याकरणाचार्य, न्यायतीथे, न्यायशास्त्री साहित्यशास्त्री)

## सम्पादकीय

#### सम्पादन का विचार और प्रवृत्ति-

सन् १६३७की बात है। मैं उस समय वीरिवद्यालय पपौरा (टीकमगढ़ C.I.) में अध्यापनकार्य में प्रवृत्त हुन्ना था। वहाँ मुक्ते न्यायदीपिका
को अपनी दृष्टिसे पढ़ानेका प्रथम अवसर मिला। जो छात्र उसे पढ़ चुके
थे उन्होंने भी पुनः पढ़ी। यद्यपि मैं न्यायदीपिका की सरलता, विशदता
आदि विशेषताओं से पहलेसे ही प्रभावित एवं आकृष्ट था। इसीसे मैंने
एक बार उसके एक प्रधान विषय 'असाधारणधर्मवचन' लक्षण पर
'लक्षण का लक्षण' शीर्षक के साथ 'जैनदर्शन' में लेख लिखा था।
पर पपौरा में उसका सूक्ष्मता से पटन-पाठनका विशेष अवसर मिलनेसे
मेरी इच्छा उसे शुद्ध और छात्रोपयोगी बनाने की ओर भी बढ़ी। पढ़ाते
समय ऐसी मुन्दर कृतिमें अशुद्धियाँ बहुत खटकती थीं। मैंने उस समय
उन्हें यथासम्भव दूर करनेका प्रयत्न किया। साथ में अपने विद्यार्थियोंके
लिए न्यायदीपिका की एक 'प्रश्नोत्तरावली' भी तैयार की।

जब मैं सन् १६४० के जुलाईमें वहाँ से ऋषभन्नह्मचर्याश्रम चौरासी मशुरा में ग्राया ग्रौर वहाँ दो वर्ष रहा उस समय भी मेरी न्यायदीपिका विषयक प्रवृत्ति कुछ चलती रही। यहाँ मुभे ग्राश्रमके सरस्वती भवनमें एक लिखित प्रतिभी मिल गई जो मेरी प्रवृत्तिमें सहायक हुई। मैंने सोचा कि न्यायदीपिका का संशोधन तो अपेक्षित है ही, साथ में तर्कसंग्रह पर न्यायबोधिनी या तर्कदीपिका जैसी व्याख्या-संस्कृतका टिप्पण ग्रौर हिन्दी ग्रमुवाद भी कई दृष्टियोंसे ग्रमेक्षित है। इस विचारके ग्रमुसार उसका संस्कृत टिप्पण ग्रौर ग्रमुवाद लिखना ग्रारम्भ किया ग्रौर कुछ लिखा भी गया। किन्तु संशोधनमें सहायक ग्रनेक प्रतियोंका होना श्रादि साधना-भावसे वह कार्य ग्रागे नहीं बढ़ सका। ग्रौर भरसे तक बन्द पड़ा रहा। इघर जब मैं सन् १६४३ के अप्रेलमें वीरसेवामन्दिरमें आया तो दूसरे साहित्यिक कार्योमें प्रवृत्त रहनेसे एक वर्ष तक तो उसमें कुछ भी योग नहीं दे पाया । इसके बाद उसे पुनः प्रारम्भ किया और संस्थाके कार्यसे बचे समयमें उसे बढ़ाता गया । मान्यवर मुख्तार सा० ने इसे मालूम करके प्रसन्तता प्रकट करते हुए उसे वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमालासे प्रकाशित करनेका विचार प्रदिशत किया । मैंने उन्हें अपनी सहमति दे दी । और तबसे (लगभग ८, ६ माहसे) अधिकांशतः इसीमें अपना पूरा योग दिया । कई रात्रियोंके तो एक-एक दो-दो भी बज गये । इस तरह जिस महत्त्वपूर्ण एवं सुन्दर कृति के प्रति मेरा आरम्भसे सहज अनुराग और आकर्षण रहा है उसे उसके अनुरूपमें प्रस्तुत करते हुए मुभे बड़ी प्रसन्तता होती है ।

#### संशोधन को कठिनाइयां-

साहित्यिक एवं प्रन्थसम्पादक जानते हैं कि मुद्रित ग्रौर ग्रमुद्रित दोनों ही तरहकी प्रतियोंमें कैसी ग्रौर कितनी ग्रगुद्धियाँ रहती हैं। ग्रौर उनके संशोधनमें उन्हें कितना श्रम ग्रौर शक्ति लगानी पड़ती है। कितने ही ऐसे स्थल ग्राते हैं जहाँ पाठ त्रुटित रहते हैं ग्रौर जिनके मिलानेमें दिमाग थककर हैरान हो जाता है। इसी बातका कुछ ग्रनुभव मुभे भी प्रस्तुत न्यायदीपिकाके सम्पादनमें हुग्रा है। यद्यपि न्यायदीपिकाके अनेक संस्करण हो चुके ग्रौर एक लम्बे ग्ररसेसे उसका पठन-पाठन है पर उसमें जो त्रुटित पाठ ग्रौर ग्रगुद्धियाँ चली ग्रा रही हैं उनका सुधार नहीं हो सका। यहाँ मैं सिर्फ कुछ त्रुटित पाठों को बता देना चाहता हूँ जिससे पाठकोंको मेरा कथन ग्रसत्य प्रतीत नहीं होगा—

#### मुद्रित प्रतियों के छूटे हुए पाठ

पृ० ३६ पं० ४ 'सर्वतो वैशद्यात्पारमाधिकं प्रत्यक्षं' (का०प्र०)
पृ० ६३ पं० ४ 'श्रग्न्यभावे च धूमानुपलम्भे' (सभी प्रतियोमें)
पृ० ६४ पं० ५ 'सर्वोपसंहारवतीमिप' "

पृ० ७० पं० १ 'ग्रनभिप्रेतस्य साध्यत्वेऽतिप्रसङ्गात्' (सभी प्रतियोंमें) पृ० १०८ पं० ७ 'ग्रदृष्टान्तवचनं तु' ,,

#### ग्रमुद्रित प्रतियों के छूटे हुए पाठ

ग्रारा प्र० प० १४ 'ग्रनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययगोचरत्वं विक-ल्पप्रसिद्धत्वं । तद्द्वयविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम् ।'

प० प्रति प० ६ 'सहकृताञ्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमविधज्ञानं । मनःपर्ययज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपञमः ॥'

स्थूल एव सूक्ष्म अशुद्धियाँ तो बहुत हैं जो दूसरे संस्करणोंको प्रस्तुत संस्करणके साथ मिलाकर पढ़नेसे ज्ञात हो सकती हैं। हमने इन अशु-द्धियोंको दूर करने तथा छूटे हुए पाठों को दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियोंके आधार से संयोजित करनेका यथासाध्य पूरा यत्न किया है। फिर भी सम्भव है कि दृष्टिदोष या प्रमादजन्य कुछ अशुद्धियाँ अभी भी रही हों। संशोधनमें उपयुक्त प्रतियों का परिचय—

प्रस्तुत संस्करणमें हमने जिन मुद्रित श्रौर श्रमुद्रित प्रतियोंका उपयोग किया है उनका यहाँ क्रमशः परिचय दिया जाता है :—

प्रथम संस्करण—श्राजसे कोई ४६ वर्ष पूर्व सन् १८६६ में कलापा भरमापा निटवेने मुद्रित कराया था। यह संस्करण श्रव प्रायः श्रनभ्य है। इसकी एक प्रति मुख्तारसाहबके पुस्तकभण्डारमें सुरक्षित है। दूसरे मुद्रितोंकी श्रपेक्षा यह शुद्ध है।

द्वितीय संस्करण—वीर निर्वाण सं. २४३६ में पं. खूबचन्दजी शास्त्री द्वारा सम्पादित ग्रीर उनकी हिन्दीटीका सहित जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यानय द्वारा बम्बईमें प्रकट हुग्रा है। इसके मूल ग्रीर टीका दोनोंमें स्खलन है।

तृतीय संस्करण — वीर निर्वाण सं० २४४१, ई० सन् १९५५ में भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था काशीकी सनातनी जैनग्रन्थमाला- की ग्रोरसे प्रकाशित हुआ है। इसमें भी प्रशुद्धियाँ पाई जाती हैं।

चतुर्थं संस्करण—वीर निर्वाण सं० २४६४, ई० सन् १६३८ में श्रीकंकुबाई पाठ्य-पुस्तकमाला कारंजाकी श्रोरसे मुद्रित हुग्रा। इसमें ग्रशद्वियाँ कुछ ज्यादा पाई जाती हैं।

यही चार संस्करण श्रव तक मुद्रित हुए हैं। इनकी मुद्रितार्थ मुसंज्ञा रक्खी है। शेष श्रमुद्रित—हस्तिलिखित-प्रतियोंका परिचय इस प्रकार है—

द — यह देहलीके नये मन्दिरकी प्रति है। इसमें २३ पत्र हैं और प्रत्येक पत्रमें प्रायः २६-२६ पंक्ति हैं। उपयुक्त प्रतियोंमें सबसे अधिक प्राचीन और शुद्ध प्रति यही है। यह वि० सं० १७४६ के आहिवनमासके कृष्णपक्षकी नवमी तिथिमें प० जीतसागरके द्वारा लिखी गई हैं। इस प्रतिमें वह अन्तिम श्लोकभी है। जो आरा प्रतिके अलावा दूसरी प्रतियोंमें नहीं पाया जाता है। ग्रन्थकी श्लोकसंख्या सूचक 'ग्रंथसं० १०००हजार १' यह शब्दभी लिखे हैं। इस प्रतिकी हमने देहली अर्थसूचक द संज्ञा रक्खी है। यह प्रति हमें वाबू पन्नालालजी अग्रवालकी कृपासे प्राप्त हुई।

श्रा—यह ग्राराके जैनसिद्धांत भवनकी प्रति है जो वहाँ नं० २२/२ पर दर्ज है। इसमें २७॥ पत्र हैं। प्रतिमें लेखनादिका काल नहीं है। 'मद्गुरो' इत्यादि ग्रन्तिम श्लोकभी इस प्रतिमें मौजूद हैं। पृ० २ ग्रौर पृ० २ पर कुछ टिप्पणके वाक्य भी दिये हुए हैं। यह प्रति मित्रवर पं० नेमीचन्द्रजी शास्त्री ज्योतिषाचार्य द्वारा प्राप्त हुई। इसकी ग्रारा ग्रयं-मूचक ग्रा संज्ञा रक्खी है।

म—यह मथुराके ऋषभब्रह्मचर्याश्रम चौरासीकी प्रति है। इसमें १३॥ पत्र हैं। वि० सं० १६५२ में जयपुर निवासी मुन्नालाल अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। इसमें प्रारम्भके दो तीन पत्रोंपर कुछ टिप्पण भी हैं। ग्रागे नहीं हैं। यह प्रति मेरे मित्र पं० राजवरलाल जी व्याकरणा-चार्य द्वारा प्राप्त हुई। इस प्रतिका नाम मथुराबोधक म रक्खा है।

१ 'संवत् १७४६ वर्षे म्राश्विनमासे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथौ बुघ-वासरे लिखितं श्रीकुसुमपुरे पं० श्री जीतसागरेण ।'—पत्र २३।

प-यह पं. परमानन्दजीकी प्रति है। जो १६॥ पत्रों में समाप्त है। वि. सं. १६५७ में सीताराम शास्त्रीकी लिखी हुई है। इसकी प संज्ञा रक्खी है। ये चारों प्रतियाँ प्रायः पुष्ट कागजपर हैं और श्रच्छी दशामें हैं। प्रस्तुत संस्करणकी श्रावश्यकता और विशेषताएँ

पहिले संस्करण अधिकांश स्खिलित और अशुद्ध थे तथा न्यायदीपिका की लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। बंगाल संस्कृत एसोसिएशन कलकत्ताकी जेनन्यायप्रथमा परीक्षामें वह बहुत समयसे निहित है। इधर माणिकचन्द परीक्षालय और महासभाके परीक्षालयमें भी विशारदपरीक्षा में सिन्निविष्ट है। ऐसी हालतमें न्यायदीपिका जैसी सुन्दर रचनाके अनुरूप उसका शुद्ध एवं सर्वोपयोगी संस्करण निकालनेकी अतीव आवश्यकता थी। उसीकी पूर्तिका यह प्रस्तुत प्रयत्न है। मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तक इसमें सफल हुआ हूँ फिर भी मुक्ते इतना विश्वास है कि इसमें अनेकोंको लाभ पहुँचेगा और जैन पाठशालाओंके अध्यापकोंके लिये बड़ी सहायक होगी। वयोंकि इसमें कई विशेषताएँ हैं।

पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्थको शुद्ध किया गया है। प्राप्त सभी प्रतियोंके ग्राधारसे ग्रशुद्धियोंको दूर करके सबसे ग्रधिक शुद्ध पाठको मूलमें रखा है ग्रीर दूसरी प्रतियों के पाठान्तरोंको नीचे द्वितीय फुटनोटमें जहाँ ग्रावश्यक मालूम हुग्रा दे दिया है। जिससे पाठकोंको शुद्धि ग्रशुद्धि ज्ञात हो सके। देहलीकी प्रतिको हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभूत ग्रीर शुद्ध समभा है। इसलिये उसे ग्रादर्श मानकर मुख्यतया उसके ही पाठोंको प्रथम स्थान दिया है। इसलिये मूलग्रन्थको ग्रधिकसे ग्रधिक शुद्ध बनानेका यथेष्ट प्रयत्न किया गया है। ग्रवतरणवाक्योंके स्थानको भी बूढ़कर िसे ब्रैकेटमें दे दिया है ग्रथवा खाली छोड़ दिया है।

दूसरी विशेषता यह है कि न्यायदीपिकाके कठिन स्थलोंका खुलासा करनेवाले विवरणात्मक एवं संकलनात्मक 'प्रकाशाख्य' संस्कृतिटप्पणीकी साथमें योजना की गई है जो विद्वानों और छात्रों के लिये खास उपयोगी सिद्ध होगा: तीसरी विशेषता अनुवादकी है। अनुवाद को मूलानुगामी और सुन्दर बनानेकी पूरी चेष्टा की है। इससे न्यायदीपिकाके विषयको हिन्दीभाषा-भाषी भी समक्ष सकेंगे और उससे यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे।

चौथी विशेषता परिशिष्टोंकी है जो तुलनात्मक अध्ययन करनेवालों के लिये और सर्वके लिये उपयोगी है। सब कुल परिशिष्ट दहैं जिनमें न्याय-दीपिकागत अवतरणवाक्यों,ग्रन्थों,ग्रन्थकारों आदिका संकलन किया गया है।

पाँचवीं विशेशता प्रस्तावना की है जो इस संस्करणकी महत्वपूर्ण ग्रौर सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसमें ग्रन्थकार २२ विषयोंका तुलनात्मक एवं विकासक्रमसे विवेचन करने तथा फुटनोटोंमें ग्रन्थान्तरोंके प्रमाणोंको देनेके साथ ग्रन्थमें उल्लिखित ग्रन्थों ग्रौर ग्रन्थकारों तथा ग्रामिनय धर्मभूषणका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपसे कराया गया है। जो सभी के लिये विशेष उपयोगी है। प्राक्कथन ग्रादि की भी इसमें सुन्दर योजना हो गई है। इस तरह यह संस्करण कई विशेषतात्रोंसे पूर्ण हुन्ना है।

#### ग्राभार---

श्रन्तमें मुभे श्रपने विशिष्ट कर्त्तव्यका पालन करना श्रौर शेष है। वह है श्राभार प्रकाशनका। मुभे इसमें जिन महानुभावोंसे कुछ भी सहायता मिली है मैं कृतज्ञतापूर्वक उन सबका नामोल्लेख सहित श्राभार प्रकट करता हूँ—

गुरुवर्य्य श्रीमान् पं० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने मेरे पत्रादिका उत्तर देकर पाठान्तर लेने ग्रादिके विषयमें श्रपना मूल्यवान् परामर्श दिया। गुरुवर्य्य ग्रीर सहाध्यायी माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य-ने प्रश्नोंका उत्तर देकर मुक्ते श्रनुगृहीत किया। गुरुवर्य्य श्रद्धेय पं० सुख-लालजी प्रज्ञानयनका मैं पहलेसे ही श्रनुगृहीत था ग्रीर ग्रब उनकी सम्पादनदिशा तथा विचारणा से मैंने बहुत लाभ लिया। माननीय पं० वंशीधरजी ब्याकरणाचार्यने संस्कृत टिप्पणको सुनकर भावश्यक सुभाव देने तथा मेरी प्रार्थना एवं लगातार प्रेरणासे प्राक्कथन लिख देनेकी कृपा की श्रौर जिन श्रनेकान्तादि विषयोंपर मैं प्रकाश डालनेसे रह गया था उनपर ग्रापने संक्षेपमें प्रकाश डानकर मुफे सहायता पहुँचाई है। मान्यवर मुख्तारसा० की भीर प्रेरणा झौर सत्परामर्श तो मुक्ते मिलते ही रहे। प्रियमित्र पं० ग्रमृतलालजी जैनदर्शनाचार्यने भी मुभे सुभाव दिये । सहयोगी मित्र पं० परमान्दजी शास्त्रीने ग्रभिनवों ग्रौर धर्मभूषणोंका संकलन करके मुक्ते दिया । बा॰ पन्नालालजी अप्रवालने हिन्दीकी विषय-सूची बनानेमें सहायता की बा॰ मोतीलालजी ग्रीर ला॰ जुगलिकशोरजीने 'मिडियावल जैनिज्म'के ग्रंग्रेजी लेखका हिन्दीभाव सम-भाया । उपान्तमें मैं ग्रपनी पत्नी सौ० चमेलीदेवीका भी नामोल्लेख कर देना उचित समभता हूँ जिसने ब्रारम्भमें ही परिशिष्टादि तैयार करके मुभे सहायता की। मैं इन सभी सहायकों तथा पूर्वोल्लिखत प्रतिदाताग्रोंका ग्राभार मानता है। यदि इनकी मूल्यवान् सहायताएँ न मिली होतीं तो प्रस्तुत संस्करणमें जो विशेषताएँ ग्राई है वे शायद न ग्रा पातीं। भविष्य में भी उनसे इसी प्रकारकी सहायता देते रहनेकी आञा करता है।

ग्रन्तमें जिन ग्रपने सहायकोंका नाम भूल रहा हूँ उनका ग्रौर जिन ग्रंथकारों, सम्पादकों, लेखकों ग्रादिके ग्रंथों ग्रादिसे सहायता ली गई है, उनका भी ग्राभार प्रकाशित करता हूँ। इति शम्।

ता० ६-४-४५ वीर सेवामन्दिर, सरसावा हाल देहली । सम्पादक दरबारीलाल जैन, कोठिया न्यायाचार्य, न्यायतीर्थ, जैनदर्शनशास्त्री

#### सम्पादकीय

#### (द्वितीय संस्करण)

सन् १६४४ में बीर सेवामन्दिर में न्यायदीपिका का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुमा था भीर भ्रव तेईस वर्ष बाद उसका दूसरा संस्करण उसके द्वारा ही प्रकट हो रहा है, यह प्रसन्तता की बात है प्रथम संस्करण कई वर्ष पूर्व ही अप्राप्य हो गया था भीर उसके पुनः प्रकाशन की प्रेरणा हो रही थी। अतः इस द्वितीयसंस्करण के प्रकाशन से अभ्यासियों भीर जिज्ञासुम्रों की ग्रन्थ की अनुपलब्धि के कारण उत्पन्न कठिनाई एवं ज्ञान-बाधा निश्चय ही दूर हो जायेगी।

वीर सेवामन्दिर का यह प्रकाशन ग्रधिक लोकिषय क्यों हुन्ना, यह तो इस ग्रन्थ के अध्येता स्वयं जान सकते हैं। किन्तु यहाँ जो उल्लेख-नीय है वह यह कि इसकी प्रस्तावना, संशोधन, टिप्पण ग्रौर परिशिष्टों से उन्हें भी लाभ हुन्ना है जो कालेजों ग्रौर विश्वविद्यालयों में दर्शन-विभाग के अध्यक्ष या प्राध्यापक हैं ग्रौर जिन्हें जैन तर्कशास्त्र पर लेक्चर (व्याख्यान) देने पड़ते हैं। जयपुर में सन् १६३५ में ग्रिखिल भारतीय दर्शन परिषद् का अधिवेशन हुन्ना था। इसमें मैं भी हिन्दू-विश्वविद्यालय की ग्रोर से सम्मिलित हुन्ना था। एक गोष्ठी के ग्रध्यक्ष थे डा॰ राजेन्द्रप्रसाद कानपुर। सभी के परिचय के साथ मेरा भी परिचय दिया गया। गोष्ठी के बाद डा॰ राजेन्द्रप्रसाद बोले— न्याय-दीपिका का सम्पादन ग्रापने ही किया है?' मेरे 'हां' कहने पर उसकी प्रश्नंसा करने लगे ग्रौर सम्पादन के सम्बन्ध में जो कल्पनाएं कर रखी थी उन्हें भी प्रकट किया। इस उल्लेख से इतना ही ग्रभिधेय है कि वीरसेवामन्दिर का यह संस्करण जैनाम्यासियों के ग्रतिरिक्त जैनेतर ग्रध्येताग्रों को भी उपयोगी ग्रीर लाभन्नद सिद्ध हुन्ना है। इस दृष्टि से ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण ग्रावश्यक था।

इसके पुनः प्रकाशन से पूर्व वीरसेवामन्दिर के विद्वान् पण्डित परमानन्द जी शास्त्री ने इसे मेरे पास पुनरावलोकन के लिए भेज दिया था, पर मैं अपने शोध-कार्यमें व्यस्त रहनेसे उसे आपाततः न देख सका। परन्तु हाँ, वीरसेवामन्दिर के ही विरष्ठ विद्वान् पण्डित बालचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री ने अवश्य उसे परिश्रम पूर्वक देखा है और मूल तथा अनुवाद के प्रफ-शोधन भी करने की कृपा की है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। साथ ही वीरसेवामन्दिर के संचालकों तथा पण्डित परमानन्द जी शास्त्री का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसका पुनः प्रकाशन करके और प्रस्तावना आदि का प्रफरीडिंग करके अध्येताओं को लाभान्वित किया है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय दरबारीलाल जंन, कोठिया वाराणसी (न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य एम. ए.) २६ जुन १६६ म.

# प्रस्तावनागत विषयावली

| विषय                                                 | पृष्ट   |
|------------------------------------------------------|---------|
| १ न्यायदीपिका श्रौर श्रभिनव धर्मभूषण                 |         |
| १ न्यायदीपिका                                        | 8       |
| (क) जैनन्यायसाहित्य में न्यायदीविकाका स्थान ग्रीर मह | ह्त्व १ |
| (ख) नामकरण                                           | २       |
| (ग) भाषा                                             | 3       |
| (घ) रचना-शैली                                        | ঽ       |
| (ङ) विषय-परिचय                                       |         |
| १ मङ्गलाचरण                                          | Ę       |
| २ शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति                        | 3       |
| ३ लक्षणकालक्षण                                       | १०      |
| ४ प्रमाण का सामान्य लक्षण                            | १२      |
| ५ घारावाहिक ज्ञान                                    | १७      |
| ६ प्रामाण्य-विचार                                    | २०      |
| ७ प्रमाण के भेद                                      | २१      |
| द प्रत्यक्षकालक्षण                                   | २७      |
| ६ श्रर्थ भौर श्रालोक की कारणता                       | २न      |
| १० सन्निकर्ष                                         | ३२      |
| ११ सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष                            | ३२      |
| १२ मस्य प्रत्यक्ष                                    | 3 3     |

## ( २१ )

|            | विषय                                     | . पृष्ट     |
|------------|------------------------------------------|-------------|
| १३         | सर्वज्ञता                                | ३३          |
| १४         | परोक्ष .                                 | <br>छ       |
| १५         | स्मृति                                   | 3 €         |
| <b>१</b> द | प्रत्यभिज्ञान                            | ४०          |
| १७         | तर्क                                     | ४२          |
| १८         | श्र <mark>नुमा</mark> न                  | ጸጸ          |
| 39         | <b>श्च</b> वयवमान्यता                    | ४६          |
| २०         | हेतुलक्षण                                | 38          |
| २१         | हेतु-भेद                                 | ५८          |
| २२         | हेत्वाभास                                | ६१          |
| न्यायदो    | पेका में उल्लिखित ग्रन्थ ग्रौर ग्रन्थकार | •           |
| 8          | न्यायबिन्दु                              | <b>६</b> ६  |
| २          | दिग्नाग                                  | <b>६</b> '७ |
| 3          | शालिकानाथ                                | ६६          |
| K          | उदयन                                     | Ę E         |
| પ્ર        | वामन                                     | 90          |
| Ę          | तत्त्वार्थसूत्र                          | ७१          |
| 9          | श्राप्तमीमांसा                           | ७२          |
| 5          | महाभाष्य                                 | €७          |
| 3          | जैनेन्द्रव्याकरण                         | ७६          |
| १०         | भ्राप्तमीमांसाविवरण <b>ः</b>             | ৩৩          |
| ? ?        | राजवात्तिक भ्रोर भाष्य                   | <b>95</b>   |
| १२         | न्यायविनिश्चय                            | 3 છ         |
| १३         | परीक्षाम्ख                               | 50          |

# ् ( । २२ )

| विषय                                          | पुष्ठ       |
|-----------------------------------------------|-------------|
| १४ तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक भौर भाष्य           | द्र १       |
| १५ प्रमाणपरीक्षा                              | ८२          |
| १६ पत्र-परीक्षा                               | <b>⊏</b> ₹  |
| १७ प्रमेयकमलमार्त्तण्ड                        | <b>=</b> ₹  |
| १८ प्रमाणनिर्णय                               | ER          |
| १६ कारुण्यकलिका                               | <b>5</b> لا |
| २० स्वामी समन्तभद्र                           | ७४          |
| २१ भट्टाकलङ्कदेव                              | द६          |
| २२ कुमारनन्दि भट्टारक                         | 59          |
| २३ माणिक्यनन्दि                               | 50          |
| २४ स्याद्वाद्विद्यापति                        | 55          |
| भिनव धर्मभूषरा                                |             |
| १ प्रासङ्गिक                                  | 58          |
| २ ग्रन्थकार ग्रौर उनके ग्रभिनव तथा यति विशेषण | 32          |
| ३ धर्मभूषण नामके दूसरे विद्वान्               | 83          |
| ४ ग्रन्थकार धर्मभूषण श्रौर उनकी गुरुपरम्परा   | ६२          |
| ५ समय-विचार                                   | <b>8</b>    |
| ६ व्यक्तित्व भ्रौर कार्ये                     | १००         |
| a suniara                                     | 808         |

# प्रस्तावना

# न्यायदीपिका श्रीर श्रभिनव धर्मभूषण

किसी ग्रन्थ की प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उद्देश्य यह होता है कि उस ग्रन्थ ग्रौर ग्रन्थकार एवं प्रासिङ्गिक ग्रन्याय विषयोंके सम्बन्धमें ज्ञातब्य बातों पर प्रकाश डाला जाय, जिससे दूसरे ग्रनेक सम्भ्रान्त पाठकों को उस विषय की यथेष्ट जानकारी सहजमें प्राप्त हो सके।

धाज हम जिस ग्रन्थरत्नकी प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं वह 'न्याय-दीपिका' है। यद्यपि न्यायदीपिका के कई संस्करण निकल चुके हैं ग्रौर प्राय: सभी जैन शिक्षा-संस्थाओं में उसका ग्ररसे से पठन-पाठन के रूपमें विशेष समादर हैं। किन्तु ग्रभी तक हम ग्रन्थ ग्रौर ग्रन्थकार के नामादि सामान्य परिचय के ग्रतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते हैं—उनका ऐतिहा-सिक एवं प्रामाणिक ग्रविकल परिचय ग्रव तक सुप्राप्त नहीं है। ग्रत: न्यायदीपिका ग्रौर ग्रभिनव धर्मभूषणका यथासम्भव सप्रमाण पूरा परिचय कराना ही प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुख्य लक्ष्य है। पहले न्यायदीपिका के विषयमें विचार किया जाता है।

# १. न्याय-दीपिका

## (क) जैन न्यायस।हित्य में न्यायदीपिका का स्थान झौर महत्त्व---

श्री ग्रभिनव घर्मभूषण यतिकी प्रस्तुत 'न्यायदीपिका' संक्षिप्त एवं ग्रत्यन्त सुविशद ग्रौर महत्वपूर्ण कृति है। इसे जैनन्यायकी प्रथमकोटिकी भी रचना कही जाय तो ग्रनुपयुक्त न होगा; क्योंकि जैनन्यायके ग्रभ्या- सियोंके लिए संस्कृत भाषामें निबद्ध सुबोध और सम्बद्ध न्यायतत्त्वका सरलता से विशद विवेचन करनेवाली प्रायः यह प्रकेली रचना है, जो पाठकके हृदयपर अपना सहज प्रभाव अङ्कित करती है। ईसाकी सतरहवीं शताब्दिमें हुए और 'जैनतर्कभाषा' श्रादि प्रौढ रचनाग्रोंके रचयिता श्वेताम्बरीय विद्वान् उपाध्याय यशोविजय जैसे बहुश्रुत भी इसके प्रभावसे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अपनी दार्शनिक रचना जैनतर्कभाषामें न्यायदीपिकाके अनेक स्थलोंको ज्योंका त्यों आनुपूर्विक साथ अपना लिया है'। वस्तुतः न्यायदीपिकामें जिस खूबी के साथ संक्षेपमें प्रमाण और नयका सुस्पष्ट वर्णन किया गया है वह अपनी खास विशेषता रखता है। और इसलिए यह संक्षिप्त कृति भी न्यायस्त्रकृप जिज्ञासुओंके लिये बड़े महत्व और आकर्षणकी प्रिय वस्तु बन गई है। अतः न्यायदीपिकाके सम्बन्धमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जैनन्यायके प्रथमश्रेणीमें रक्षे जानेवाले अन्थोंमें स्थान पाने के सर्वथा योग्य है।

## (ख) नामकरएा—

उपलब्ध ऐतिह्यसामग्री श्रीर चिन्तनपरसे मालूम होता है कि दर्शन-शास्त्रके रचनायुगमें दार्शनिक ग्रन्थ, चाहे वे जैनेतर हों या जैन हों, प्रायः 'न्याय' शब्दके साथ रचे जाते थे। जैसे न्यायदर्शनमें न्यायसूत्र न्याय-वार्तिक, न्यायमंजरी, न्यायकिलका, न्यायसार, न्यायकुसुमाञ्जिल ग्रीर न्यायलीलावती ग्रादि, बौद्धदर्शनमें न्याय-प्रवेश, न्याय-मुख, न्याय-बिन्दु भादि ग्रीर जैनदर्शनमें न्यायावतार, न्यायविनिश्चय, न्यायकुमुदचन्द्र ग्रादि पाये जाते हैं। पार्थसारिथकी शास्त्रदीपिका जैसे दीपिकान्त ग्रन्थोंके भी रचे जानेकी उस समय पद्धति रही है। सम्भवतः ग्रभिनव धर्मभूषणने इन ग्रन्थोंको दृष्टिमें रखकर ही ग्रपनी प्रस्तुत कृतिका नाम'न्यायदीपिका रक्खा

१ देखो, जैनतर्कभाषा पृ० १३, १४-१६, १७।

जान पड़ता है। ग्रीर यह ग्रन्वर्थ भी है, क्योंकि इसमें प्रमाणनयात्मक न्याय का प्रकाशन किया गया है। ग्रतः न्यायदीपिकाका नामकरण भी ग्रपना वैशिष्ठ्य स्थापित करता है ग्रीर वह उसके ग्रनुरूप है।

## (ग) भाषा--

यद्यपि न्यायग्रन्थोंकी भाषा ग्रधिकांशतः दुरूह ग्रौर गम्भीर होती है, जिलताके कारण उनमें साधारणबुद्धियोंका प्रवेश सम्भव नहीं होता। पर न्यायदीपिकाकारकी यह कृति न दुरूह है ग्रौर न गम्भीर एवं जिल है। प्रत्युत इसकी भाषा ग्रत्यन्त प्रसन्न, सरल ग्रौर बिना किसी किनाई के ग्रथंबोध करानेवाली है। यह बात भी नहीं कि ग्रन्थकार वैसी रचना कर नहीं सकते थे, किन्तु उनका विशुद्ध लक्ष्य ग्रकलङ्कादि रचित उन् गम्भीर ग्रौर दुरवगाह न्यायविनिश्चय ग्रादि न्याय-ग्रन्थोंमें मन्दजनोंकोंभी प्रवेश करानेका था। इस बातको स्वयं धर्मभूषणजीने ही बड़े स्पष्ट ग्रौर प्राञ्जल शब्दोंमें—मङ्गलाचरण पद्य तथा प्रकरणारम्भके प्रस्तावना वाक्यों में कहा है । भाषाके सौष्ठक्से समूचे ग्रन्थकी रचना भी प्रशस्त एवं हृद्य हो गई है।

## (घ) रचना-शैली—

भारतीय न्याय-ग्रन्थोंकी ग्रोर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उनकी रचना हमें तीन प्रकारकी उपलब्ध होती है:-१सूत्रात्मक,२व्याख्यात्मक ग्रौर ३ प्रकरणात्मक। जो ग्रन्थ संक्षेपमें ग्रढ़ ग्रन्पाक्षर ग्रौर सिद्धान्ततः सूलके प्रतिपादक हैं वे सूत्रात्मक हैं। जैसे —वैशेषिकदर्शनसूत्र,त्यायसूत्र, परीक्षा-मुखसूत्र ग्रादि। ग्रौर जो किसी गद्य पद्य या दोंनोंरूप मूलका व्याख्यान (विवरण, टीका, वृत्ति) रूप हैं वे व्याख्यात्मक ग्रन्थ हैं। जैसे—प्रशस्त-

१ देखो, न्यायदीपिका पृ० १, ४, ४।

पादभाष्य, न्यायभाष्य,प्रमेयकमलमार्त्तण्ड म्रादि। तथा जो किसी मूलके व्याख्या-प्रनथ न होकर अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषय का स्वतत्रभावसे वर्णन करते हैं और प्रसङ्गानुसार दूसरे विषयों का भी कथन करते हैं वे प्रकरणात्मक ग्रन्थ हैं। जैसे —प्रमाण-समुच्चय, न्यायबिन्द्र, प्रमाणसंग्रह, ग्राप्तपरीक्षा ग्रादि। ईश्वरकृष्णकी सांख्यकारिका और विश्वनाथ पञ्चानकी कारिकावली ग्रादि कारिकात्मक ग्रन्थ भी दिग्नाग के प्रमाणसमुच्चय, सिद्धसेनके न्यायावतार और श्रकलङ्कदेवके लघीयस्त्रय ग्रादिकी तरह प्रायः प्रकरण ग्रन्थ ही हैं, क्योंकि वे भी ग्रपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका स्वतंत्रभावसे वर्णन करते हैं और प्रसङ्गोपात दूसरे विषयोंका भी कथन करते हैं। ग्रमिनव धर्मभूषणकी प्रस्तुत न्यायदीपिका' प्रकरणात्मक रचना है। इसमें ग्रन्थकर्ता ने अपने ग्रंगीकृत वर्णनीय विषय प्रमाण श्रीर नयका स्वतन्त्रतासे वर्णन किया है, वह किसी गद्य या पद्यरूप मूलकी व्याख्या नहीं है। ग्रन्थकार ने इसे स्वयं भी प्रकरणात्मक ग्रन्थ माना हैं। इस प्रकार के ग्रन्थ रचनेकी प्ररणा उन्हें विद्यानन्दकी 'प्रमाण-परीक्षा', वादिराजके 'प्रमाण-निर्णय' ग्रादि प्रकरण-ग्रन्थोंसे मिली जान पड़ती है।

ग्रन्थके प्रमाण-लक्षण-प्रकाश, प्रत्यक्ष-प्रकाश ग्रौर परोक्ष-प्रकाश ये तीन प्रकाश करके उनमें विषय-विभाजन उसी प्रकारका किया गया है जिस प्रकार प्रमाण-निर्णयके तीन निर्णयों (प्रमाण-लक्षण-निर्णय, प्रत्यक्ष-निर्णय ग्रौर परोक्ष-निर्णय) में है। प्रमाणनिर्णयसे प्रस्तुत ग्रन्थ में इतनी विशेषता है कि ग्रागमके विवेचन का इसमें ग्रलग प्रकाश नहीं रक्का गया है जब कि प्रमाणनिर्णयमें ग्रागमनिर्णय भी है। इसका कारण यह है कि वादिराजा-चार्यने परोक्षके ग्रनुमान ग्रौर ग्रागम ये दो भेद किये हैं तथा ग्रनुमानके भी गौण ग्रौर मुख्य ग्रनुमान ये दो भेद करके स्मृति,प्रत्यभिज्ञान एवं तर्कको गौण ग्रनुमान प्रतिपादित किया है ग्रौर इन तीनों के वर्णन को तो

१ 'प्रकरणमिदमारम्यते'—न्यायदा० पृ० ४ ।

परोक्ष-निर्णय तथा परोक्षके ही दूसरे भेद आगमके वर्णन को आगमनिर्णय नाम दिया है । आ० धर्मभूषणने आगम जब परोक्ष है तब उसे परोक्ष-प्रकाश में ही सम्मिलित कर लिया है—उसके वर्णन को उन्होंने स्वतन्त्र प्रकाश का रूप नहीं दिया। तीनों प्रकाशोंमें स्थूलरूपसे विषय-वर्णन इस प्रकार है:—

पहले प्रमाणसामान्यलक्षण-प्रकाशमें, प्रथमतः उद्देशादि तीनके द्वारा प्रन्थ-प्रवृत्तिका निर्देश, उन तीनों के लक्षण, प्रमाणसामान्य का लक्षण, संगय, विपर्यय, श्रनध्यवसायका लक्षण, इन्द्रियादिकों को प्रमाण न हो सकनेका वर्णन, स्वतः परतः प्रामाण्यका निरूपण और बौद्ध,भाट्ट, प्राभाकर तथा नैयायिकोंके प्रमाण सामान्यलक्षणोंकी ग्रालोचना करके जैनमत-सम्मत सविकल्पक श्रगृहीतग्राही 'सम्यग्ज्ञानत्व' को ही प्रमाणसामान्य का निर्दोष लक्षण स्थिर किया गया है।

दूसरे प्रत्यक्ष-प्रकाशमें स्वकीय प्रत्यक्षकालक्षण, बौद्ध और नैयायिकों-के निविकत्पक तथा सिन्तिकर्ष प्रत्यक्षलक्षणों की समालोचना, अर्थ और आलोकमें ज्ञानके प्रतिकारणताका निराश,विषयकी प्रतिनियामिका योग्य-ताका उपादान, तदुत्पत्ति और तदाकारता का निराकरण, प्रत्यक्षके भेद-प्रभेदोंका निरूपण, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षका समर्थन और सर्वजसिद्धि आदि-का विवेचन किया गया है।

तीसरे परोक्ष-प्रकाशमें, परोक्षका लक्षण, उसके स्मृति, प्रत्यिभज्ञान, तकं, अनुमान और आगम इन पाँच भेदोंका विशद वर्णन, प्रत्यिभज्ञानके एकत्वप्रत्यिभज्ञान, सादृश्यप्रत्यिभज्ञान आदिका प्रमाणान्तररूपसे उपपादन करके उनका प्रत्यिभज्ञानमें ही अन्तर्भाव होनेका संयुक्तिक समर्थन, साध्यका लक्षण, साधनका अन्ययानुपपन्नत्व लक्षण, त्रंहप्य और पाञ्चरूप्यका निराकरण, अनुमानके स्वार्थ और परार्थ दो भेदोंका कथन, हेतु-भेदों के

१ देखो प्रमाणनिर्णय पृ० ३३:

उदाहरण, हेत्वाभासोंका वर्णन, उदाहरण, उदाहरणाभास, उपनय, उपनया-भास, निगमन, निगमनाभास ग्रादि ग्रनुमान के परिवार का ग्रच्छा कथन किया गया है। ग्रन्तमें ग्रागम ग्रीर नयका वर्णन करते हुए ग्रनेकान्त तथा सप्तभंगीका भी संक्षेप में प्रतिपादन किया गया है। इस तरह यह न्यायदीमिकामें वर्णित विषयोंका स्थूल एवं बाह्य परिचय है। भव उसके ग्राम्यन्तर प्रमेय-भागपर भी थोड़ासा तुलनात्मक विवेचन कर देना हम उपयुक्त समभते हैं। ताकि न्यायदीपिका के पाठकों के लिए उसमें चिंवत ज्ञातव्य विषयों का एकत्र यथासम्भव परिचय मिल सके।

## (घ) विषय-परिचय--

## १ मङ्गलाचरण--

मंगलाचरणके सम्बन्ध में कुछ वक्तव्य ग्रंश तो हिन्दी ग्रनुवाद के प्रारम्भ में कहा जा चुका है। यहाँ उसके शेष भाग पर कुछ विचार किया जाता है।

यद्यपि भारतीय वाङ्मयमें प्रायः सभी दर्शनकारोंने मंगलाचरणको प्रयनाया है और अपने अपने दृष्टिकाणसे उसका प्रयोजन एवं हेतु बताते हुए समर्थन किया है। पर जैनदर्शनमें जितना विस्तृत, विशद और मूक्ष्म चिन्तन किया गया है उतना प्रायः अन्यत्र नहीं मिलता। तिलोय-पण्णित' में पितवृष भाचायंने और 'धवला' में श्री वीरनसस्वामी ने मंगलका बहुत ही सांगोपांग और ज्यापक वर्णन किया है। उन्होंने धातु, निक्षेप, नय, एकाथं, निरुक्ति और अनुयोग के द्वारा मंगल का निरूपण करनेका निर्देश करके उक्त छहों के द्वारा उसका ज्याख्यान किया है। 'मिंग' धातुसे 'अलच्' प्रत्यय करनेपर मंगल शब्द निष्यन्न होता है। निक्षे-पकी अपेक्षा कथन करते हुए लिखा है कि तद्व्यतिरिक्त द्वय मंगलके दो

१ तिलो॰ प॰ गा॰ १- इसे १-३१, २ घवला १-१।

भेद हैं - कर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमञ्जल श्रौर नोकर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमञ्जल । उनमें पृष्यप्रकृति-तीर्थंकर नामकर्म कर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमञ्जल है; क्योंकि वह लोककल्याणरूप माञ्जल्यका कारण है। नोकर्मतद्व्यतिरिक्त द्रव्यमञ्जल-के दो भेद हैं -- लौकिक श्रौर लोकोत्तर। उनमें लौकिक--लोक प्रसिद्ध मञ्जल तीन प्रकारका है:--सचित्त, ग्रचित्त ग्रौर मिश्र । इनमें सिद्धार्थ' ग्रर्थात पीले सरसों, जलसे भरा हम्रा पूर्ण कलश, वन्दन-माला, छत्र, श्वेतवर्ण भीर दर्पण भादि भिचत मञ्जल हैं। भीर बाल-कन्या तथा श्रेष्ठ जातिका घोडा ग्रादि सचित्त मञ्जब हैं। ग्रलङ्कार सहित कन्या ग्रादि मिश्र मङ्गल हैं। लोकोत्तर-ग्रलीकिक मङ्गलके भी तीन भेद हैं:--सचित्त, अचित्त श्रीर मिश्र । श्ररहन्त श्रादिका श्रनादि ग्रनन्त स्वरूप जीव-द्रव्य सचित्त लोकोत्तर मञ्जल है। कृत्रिम, श्रकृत्रिम चैत्यालय ग्रादि भ्रवित्त लोकोत्तर मञ्जल हैं। उक्त दोनों सचित्त भीर ग्रचित्ता मंगलोंकों मिश्र मङ्गल कहा है। ग्रागे मङ्गलके प्रतिबोधक पर्यायनामोंको वतनाकर मञ्जलकी निरुक्ति वताई गई है। जो पापरूप मलको गलावे-विनाश करे श्रीर पृण्य-सुखको लावे प्राप्त करावे उसे मञ्जल कहते हैं। धागे चलकर मञ्जलका प्रयोजन बतलाते हुए कहा

१ सिद्धत्य-पुण्ण-कुंभो वंदणमाला य मंगलं छत्तं। सेदो वण्णो ग्रादंसणो य कण्णा य जच्चस्सो ॥-भवला १-१-१पृ.२७ २ देखो थवला १-१-१, पृ. ३१। तिलो० प० गा० १-८।

३ 'मलं गालयित विनाशयित दहित हिन्त विशोधयित विध्वंसयित इति मंगलम् ।'·····'ग्रथवा, मंगं सुखं तल्लाति ग्रादत्त इति वा मङ्गलम् ।' षवला० १-१-१, पृ० ३२-३३ ।

'गालयदि विणासयदे घादेदि दहेहि हंति सोघयदे । विद्धंसेदि मलाइं जम्हा तम्हा य मंगलं भणिदं ॥'--तिलो०प० १-६ । 'ग्रहवा मंगं सोक्खं लादि हु गेण्हेदि मंगलं तम्हा । एदेण कज्जसिद्धि मंगइ गच्छेदि गंथकत्तारो ॥--तिलो०प० १-१५ ।

गया है कि शास्त्रके म्रादि, मध्य ग्रीर मन्तमें जिनेन्द्रका गुणस्तवनरूप मङ्गलका कथन करनेसे समस्त विध्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्योदयसे समस्त ग्रन्थकार । इनके साथ ही तीनों स्थानोंमें मञ्जल करनेका प्रथक प्रथक फल भी निर्दिष्ट किया है ग्रीर लिखा है कि शास्त्र के ब्रादिमें मञ्जल करनेसे शिष्य सरलतासे शास्त्रके पारगामी बनते हैं। मध्यमें मङ्गल करनेसे निविध्न विद्या प्राप्ति होती है और प्रन्तमें मङ्गल करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती हैं । इस प्रकार जैनपरम्पराके दिगम्बर साहित्यमें शास्त्रमें मञ्जल करनेका सुस्पष्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर श्रागम साहित्यमें भी मङ्गलका विधान पाया जाता है। दशवैकालिक-निर्युक्ति (गा०२) में त्रिविध मंगल करनेका निर्देश है। विशेषाव-इयकभाष्य (गा० १२-१४) में मंगलके प्रयोजनोंमें विध्नविनाश ग्रीर महाविद्याकी प्राप्तको बतलाते हए ग्रादि मंगलका निर्विध्नरूपसे शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमंगलका निविध्नतया शास्त्र-समाप्ति की कामना ग्रीर ग्रन्त्यमंगलका शिष्य-प्रशिष्यों-में शास्त्र-परम्पराका चाल रहना प्रयोजन बतलाया गया है। बृहत्कल्प-भाष्य (गा०२०) में मंगलके विध्नविनाशके साथ शिष्यमें शास्त्रके प्रति श्रद्धाका होना म्रादि ग्रनेक प्रयोजन गिनाये गये हैं। हिन्दी अनुवादके प्रारम्भमें यह कहा ही

१ 'सत्थादि-मज्क अवसाणएसु जिणतोत्तमगलुच्चारो । णासइ णिस्सेसाइ विग्घाइ रिव व्य तिमिराइ ॥'-ति०प० १-३१ ।

२ 'पढ़मे मंगलवयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होति । मज्भिम्मे णीविग्धं विज्जा विज्जा फलं चरिमे ॥

<sup>--</sup> तिलो० प० १-२६। धवला १-१-१, पृ० ४०।

३ यद्यपि 'कषायपाहुड' और 'चूर्णिसूत्र' के प्रारम्भमें मंगल नहीं किया है तथाहि वहां मंगल न करने का कारण यह है कि उन्हें स्वयं मंगल रूप मान लिया गया है।

जा चुका है कि हरिभद्र ग्रीर विद्यानन्द ग्रादि तार्किकोंने ग्रपने तर्क-ग्रन्थों में भी मंगल करने का समर्थन ग्रीर उसके विविध प्रयोजन बतलाये हैं।

उपर्युक्त यह मंगल मानसिक, वाचिक और कायिकके भेद से तीन प्रकार का है। वाचिक मंगल भी निबद्ध और श्रनिबद्धरूप से दो तरह का हैं। जो ग्रन्थके श्रादिमें ग्रन्थकारके द्वारा श्लोकादिककी रचनारूपसे इण्ट-देवता-नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निबद्ध मंगल है श्रीर जो श्लोकादिककी रचना के बिना ही जिनेन्द्र-गुण-स्तवन किया जाता है वह श्रनिबद्ध मंगल है!

प्रकृत न्यायदीपिकामें ग्रभिनव धर्मभूषणने भी श्रपनी पूर्व परम्पराका अनुसरण किया है ग्रौर मंगलाचरणको निवद्ध किया है ।

## २. शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति---

शास्त्रकी त्रिविष ( उद्देश, लक्षण-निर्देश ग्रौर परीक्षारूप )प्रवृत्ति-का कथन सबसे पहले वात्स्यायनके 'न्याय भाष्य' में दृष्टिगोचर होता है । प्रशस्तपादभाष्यकी टीका 'कन्दली' में श्रीषरने उस त्रिविध प्रवृत्तिमें उद्देश ग्रौर लक्षणरूप द्विविध प्रवृत्तिको माना है ग्रौर परीक्षाको ग्रनियत कहकर निकाल दिया है । इसका कारण यह है कि श्रीधरने जिस प्रशस्तपाद भाष्यपर ग्रपनी कंदली टीका लिखी है वह भाष्य ग्रौर उस भाष्यका ग्राधारभूत वैशेषिकर्शनसूत्र पदार्थों के उद्देश ग्रौर लक्षणरूप हैं, उनमें परीक्षा नहीं है। पर वात्स्यायनने जिसन्यायसूत्रपर ग्रपना न्यायभाष्य लिखा है उसके सभी सूत्र उद्देश, लक्षण ग्रौर परीक्षात्मक हैं । इसलिये वात्स्या-

१ देखो, धवला १-१-१, पृ० ४१ ग्रौर ग्राप्तपरीक्षा पृ० ३।

२ न्यायभाष्य पृ० १७, न्यायदीपिका परिशिष्ट पृ० २३६। 'पदा- थंन्युत्पादनप्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्ति:-उद्देशो लक्षणञ्च। परीक्षा-यास्तु न नियम: ।--कन्दली पृ० २६।

यनने त्रिविध प्रवृत्ति और श्रीधर ने द्विविध प्रवृत्ति को स्थान दिया है। शास्त्र-प्रवृत्तिके चौथे भेदरूपसे विभाग को भी माननेका एक पक्ष रहा है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतकर में और जयन्तभट्टने किया है और उसे उद्देशमें ही शामिल कर लेनेका विधान किया है। ग्रा० प्रभाचन्द्र ग्रीर हैमचन्द्र भी यही कहते हैं। इस तरह वात्स्यायनके द्वारा प्रदिश्ति त्रिविध प्रवृत्तिका ही पक्ष स्थिर रहता है। न्यायदीपिकामें प्रभाचन्द्र और हेमचन्द्र के द्वारा ग्रनुमृत यही त्रिविध प्रवृत्तिका पक्ष ग्रपनाया गया है।

#### ३. लक्षणका लक्षण---

दार्शनिक परम्परामें सर्वप्रथम स्पष्ट तौरपर वात्स्यायनने लक्षणका लक्षण निर्दिष्ट किया है भ्रौर कहा है कि जो वस्तु का स्वरूप-व्यवच्छेदक धर्म है वह लक्षण है । न्यायवाक्तिकके कक्ती उद्योतकरका भी यही मत है । न्यायमंजरीकार जयन्तभट्ट सिर्फ 'व्यवच्छेदक' के स्थान में 'व्यवस्था-

१ 'उद्दिष्टिविभागश्च न त्रिविधायां शास्त्रप्रवृत्तावन्तर्भवतीति । तस्मादुद्दिष्टिविभागो युक्तः; न; उद्दिष्टिविभागस्योद्दे श एवान्तर्भावात् ।' न्यायवा०
पृ० २७, २८ । २ ननु च विभागलक्षणा चतुर्थ्यपि प्रवृत्तिरस्त्येव ...
उद्देशरूपानपायात् उद्देश एव असौ । सामान्यसंज्ञया कीर्त्तनमुद्देशः,
प्रकारभेदसंज्ञया कीर्त्तनं विभाग इति'—न्यायमं० पृ० १२ । ३ देखो,
न्यायकुमुद पृ. २१ । ४ प्रमाणमी० पृ. २ । ५ 'उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको
धर्मो लक्षणम्—न्यायभा० पृ. १७ । ६ लक्षणस्येतर्व्यवच्छेदहेतुत्वात् ।
लक्षणं खलु लक्ष्यं समानासमानजातीयेभ्यो व्यवच्छिनत्ति'—न्यायवा०
पृ० २८, 'पर्यायशब्दाः कथं लक्षणम् ? व्यवच्छेदहेतुत्वात् । सर्वं हि लक्षणिनतरव्यवच्छेदकमेतैश्च पर्यायशब्दैर्नान्यः पदार्थोऽभिधीयत इत्यसाधारणत्वाल्लक्षणम्—न्यायवा० पृ० ७६, 'इतरेतरिवशेषकं लक्षणमुच्यते'—
न्यायवा० पृ० १०८ ।

पक' शब्दको रखकर वात्स्यायनका ही भ्रनुसरण करते हैं'। कन्दलीकार श्रीधर भी वात्स्यायनके 'तत्त्व' शब्दके स्थानमें 'स्वपरजातीय' ग्रीर 'व्य-वच्छेदक' की जगह 'व्यावर्त्तक' शब्दका प्रयोग करके करीब करीत्र उन्हींके लक्षणके लक्षणको मान्य रखते हैं । तर्कदीपिकाकार उक्त कथनोंसे फलित हुये असाघारण घर्मको लक्षणका लक्षण मानते हैं अकलङ्कदेव स्व-तन्त्र ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते हैं ग्रीर वे उसमें 'धर्म' या 'श्रसाघारण धर्म' शब्दका निवेश नहीं करते । पर व्यावृत्तिपरक लक्षण मानना उन्हें इष्ट हैं । इससे लक्षणके लक्षणकी मान्यतायें दो फलित होती हैं। एक तो लक्षणके लक्षणमें असाघारण घर्म का प्रवेश स्वीकार करनेवाली ग्रौर दूसरी स्वीकार न करनेवाली । पहली मान्यता मुख्यतया न्याय वैशेषिकोंकी है भ्रौर जिसे जैन-परम्परामें भी क्वचित् स्वीकार किया गया है। दूसरी मान्यता स्रकलङ्क-प्रतिष्ठित है भ्रौर उसे म्राचार्य विद्यानन्द तथा न्यायदीपिकाकार म्रादिने स्रपनाई है। न्यायदीपिकाकारने तो सप्र-माण इसे ही पुष्ट किया है ग्रौर पहली मान्यताकी ग्रालोचना करके उसमें दूषण भी दिखाये हैं। ग्रन्थकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका म्रसाघारण--विशेष धर्म उस वस्तुका इतर पदार्थींसे व्यावर्त्तक होता है, परन्तु उसे लक्षणकोटिमें प्रविष्ट नहीं किया जा सकता;क्योंकि दण्डादि जो कि ग्रसाघारणधर्म नहीं हैं फिर भी पुरुष के ब्यावर्त्तक होते हैं ग्रौर 'शावलेयत्व' ग्रादि गवादिकों के ग्रसाधारणधर्म तो हैं, पर व्यार्त्तक नहीं

१ 'उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवस्थापको घर्मों लक्षणम्'—न्यायमं० पृ० ११ २ 'उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावर्त्तको घर्मों लक्षणम्'—कन्दली० पृ० २६ । ३ 'एतद्दूषणत्रयरिहतो घर्मों लक्षणम्। यथा गोः सास्नादिमत्वम् । स एवासाघारणधर्म इत्युच्यते'— तकंदीिपका पृ० १४ । ४ 'परस्परव्यतिकरे सित येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम्'—तत्त्वार्थवा० पृ० ६२ । ५ देखो, परिशिष्ट पृ० २४० ।

हैं। इसलिए इतना मात्रही लक्षण करना ठीक है कि जो व्यावर्त्तक है— मिली हुई वस्तुओंमेंसे किसी एकको जुदा कराता है वह लक्षण है। चाहे वह साघारण धर्म हो या चाहे श्रसाधारण धर्म हो या धर्म भी न हो। यदि वह लक्ष्यकी लक्ष्यतरोंसे व्यावृत्ति कराता है तो लक्षण है और यदि नहीं कराता है तो वह लक्षण नहीं है इस तरह श्रकलङ्क-प्रतिष्ठित लक्षण-के लक्षण को ही न्यायदीपिका में श्रनुप्राणित किया गया है।

#### प्रमाणका सामान्यलक्षण--

दार्शनिक परम्परामें सर्वप्रथम कणादने प्रमाणका सामान्य लक्षण निर्दिष्ट किया है। उन्होंने निर्दोष ज्ञानको विद्या—प्रमाण कहा है ! न्याय-दर्शनके प्रवर्तक गौतमके न्यायसूत्रमें तो प्रमाणसामान्यका लक्षण उपलब्ध नहीं होता। पर उनके टीकाकार वात्स्यायनने ग्रवश्य 'प्रमाण' शब्दसे फलित होनेवाले उपलब्धिसाधन (प्रमाकरण)को प्रमाणसामान्यका लक्षण सूचित किया है । उद्योतकर , जयन्तभट्ट ग्रादि नैयायिकों ने वात्स्यायन के द्वारा सूचित किये इस उपलब्धिसाधन एप्रमाकरणको ही प्रमाण का सामान्य लक्षण स्वीकृत किया है। यद्यपि न्यायकुसुमाञ्जलिकार उदयनने यथार्थानुभवको प्रमाण कहा है तथापि वह उन्हें प्रमाकरणरूपही इष्ट है। इतना जरूर जान पड़ता है कि उनपर ग्रनुभूतिको प्रमाण मानन वाले प्रभाकर ग्रौर उनके ग्रनुयायी विद्वानोंका प्रभाव है। क्योंकि उदयनके

१ 'ग्रदुष्टं विद्या' वंशेषिकसू० ६-२-१२। २ 'उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानि समाख्यानिवेचनसामर्थ्यात् बोधव्यम् । प्रमीयतेऽनेनिति करणा- थांभिधानो हि प्रमाणशब्दः ।' न्यायभा० पृ० १८। ३ 'उपलब्धिहेतुः प्रमाणं ' न्यायभा० पृ० १८। ३ 'उपलब्धिहेतुः प्रमाणं ' न्यायवा० पृ० १। ४ 'प्रमीयते येन तत्प्रमाणंमिति करणार्थाभिधायिनः प्रमाणशब्दात् प्रमा-करणं प्रमाणमवगम्यते । न्यायमं० पृ० २१। १ 'यथार्थानुभवो मान-मनपेक्षतयेप्यते ।' न्यायकु० ४-१।

पहले न्याय वैशेषिक परम्परामें प्रमाणसामान्यलक्षणमें 'श्रनुभव पदका प्रवेश प्रायः उपलब्ध नहीं होता । उनके बादमें तो श्रनेक नैयायिकोंने श्रनुभव ही प्रमाणसामान्यका लक्षण बतलाया है ।

मीमांसक परम्परामें मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं—१ भाट्ट ग्रौर २ प्रभाकर । कुमारिल भट्टके श्रनुगामी भाट्ट ग्रौर प्रभाकर गुरुके मतका ग्रनुसरण करनेवाल प्राभाकर कहे जाते हैं । कुमारिलने प्रमाणके सामान्यलक्षणमें पाँच विशेषण दिये है । १ ग्रपूर्वार्थविपयत्व २ निश्चि-तत्व ३ बाघवजितत्व ४ ग्रदुष्टकारणारब्धत्व ग्रौर ५ लोकसम्मतत्व । कुमारिल का वह लक्षण इस प्रकार है:—

## तत्रापूर्वार्यविज्ञानं निश्चितं बाषविज्ञतम् । श्रदुष्टकारणारक्षं प्रमाणं लोकसम्मतम् ॥

पिछले सभी भाट्टमीमांसकोंने इसी कुमारिल कर्त्तृ क लक्षणको माना है और उसका समर्थन किया है। दूसरे दार्शनिकोंकी स्नालोचनाका विषय भी यही लक्षण हुम्रा है। प्रभाकरने सनुभूति, को प्रमाण सामान्यका लक्षण कहा है।

सांस्यदर्शनमें श्रोत्रादि-इन्द्रियोंकी वृत्ति ( श्यापार ) को प्रमाणका सामान्य लक्षण बतलाया गया है।

बौद्धदर्शनमें स्रज्ञातार्थके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाणका सामान्य लक्षण वतलाया है। दिग्नागने विषयाकार स्रथंनिरुचय स्रौर स्वसंवित्तिको प्रमाण-

१ 'बुद्धिस्तु द्विविधा मता श्रनुभूतिः स्मृतिश्चि स्यादनुभूश्चतुर्विधा ।'
—-सिद्धान्तम् । का० ४१ ।

<sup>&#</sup>x27;तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवोयथार्थः । . . . सैवप्रमा । तर्कसं०पृ० ६८,६९

२ 'त्रनुभूतिश्च नः प्रमाणम् ।' बृहती १-१-४ ।

३ 'ग्रज्ञातार्थकापकं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम् ।"

<sup>---</sup> प्रमाणसमु० टी० पृ० ११

का फल कह कर उन्हें ही प्रमाण माना है । क्योंकि बौद्धदर्शनमें प्रमाण ग्रौर फल भी भिन्न नहीं हैं ग्रौर जो ग्रज्ञातार्थप्रकाश रूप ही हैं। घर्मकीत्तिने अविसंवादि पद ग्रौर लगाकर दिग्नाग के ही लक्षण को प्रायः परिष्कृत किया है। तत्त्वसंग्रहकार शान्तरक्षितने सारूप्य ग्रौर योग्यताको प्रमाण विणित किया है जो एक प्रकारसे दिग्नाग ग्रौर धर्मकीतिके प्रमाणसामान्यलक्षणका ही पर्यवसितार्थ है। इस तरह बौद्धोंके यहाँ स्वसंवेदी ग्रज्ञानतार्थज्ञापक ग्रवसंवादि ज्ञानको प्रमाण कहा गया है।

जैन परम्परामें सर्व प्रथम स्वामी समन्तभद्व और ग्रा० सिद्धसेनने प्रमाणका सामान्यलक्षण निर्दिष्ट किया है ग्रीर उसमें स्वपरावभासक, ज्ञान तथा बाघिवविज्त ये तीन विशेषण दिये हैं। भारतीय दाशिनिकों में समन्तभद्र ही प्रथम दार्शनिक हैं जिन्होंने स्पष्टतया प्रमाणके सामान्यलक्षणमें 'स्वपरावभासक' पद रखा है यद्यपि विज्ञानवादी बौद्धोंने भी ज्ञानको 'स्वरूपस्य स्वतो गतेः' कहकर स्वसंवेदी प्रकट किया है परन्तु तार्किक रूप देकर विशेषरूपसे प्रमाणके लक्षणमें 'स्व' पदका निवेश समन्तभद्रका ही स्वोपज्ञ जान पड़ता है। क्योंकि उनके पहले वैसा प्रमाणलक्षण देखनेमें नहीं ग्राता । समन्तभद्रने प्रमाणसामान्यका लक्षण 'युगपत्सर्वभासितत्त्वज्ञान' भी किया है जो उपर्युक्त लक्षणमें ही पर्यवसित है दर्शनशाकोंकों ग्रध्ययनसे ऐसा मालूम होता है 'प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्' ग्रर्थात् जिसके द्वारा प्रमिति (परिच्छित्तिविशेष) हो वह प्रमाण हैं इस ग्रर्थमें

१ "स्वसंवित्तिः फल चात्र तद्रूपादर्यनिश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाण तेन मीयते ॥"—प्रमाणसमु० १-१० । २ "प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम् "प्रमाणवा० २-१ । ३ "विषयाधिगतिश्चात्र प्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तिर्वा प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥"—तत्त्वसं० का १३४४ । ४ "स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भृवि बुद्धिलक्षणम्"—स्वयम्भू० का० ६३ । ४ प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाघविवर्णितम् ॥"—न्यायवा० का० १

प्रायः सभी दर्शनकारोंने प्रमाणको स्वीकार किया है। परन्तू वह प्रमिति किसके द्वारा होती है अर्थात प्रमितिका करण कौन है ? इसे सबने अलग मलग बतलाया है। नैयायिक ग्रीर वैशेषिकोंका कहना है कि अर्थक्रिप्त इन्द्रिय और अर्थके सन्निकर्षसे होती है इसलिए सन्निकर्ष प्रमितिका करण है। मीमांसक सामान्यतया इन्द्रियको,सांख्य इन्द्रियवृत्तिको भ्रौर बौद्ध सारूप्य एवं योग्यताको प्रमितिकरण बतलाते हैं। समन्तभद्र ने 'स्वपरावभासक' ज्ञानको प्रमितिका श्रव्यवहितकरण प्रतिपादन किया है। समन्तभद्र के उत्तरवर्ती पुज्यपादने भी स्वपरावभासक ज्ञानको ही प्रमितिकरण (प्रमाण) होनेका समर्थन किया है और सन्निकर्ष,इन्द्रिय तथा मात्र ज्ञानको प्रमिति करण (प्रमाण) माननेमें दोषो द्भावन भी किया है । वास्तवमें प्रमिति— प्रमाणफल जब अज्ञाननिवृत्ति है तब उसका करण प्रज्ञानविरोघी स्व भीर परका अवभास करनेवाला ज्ञान ही होना चाहिए। समन्तभद्रके द्वारा प्रतिष्ठित इस प्रमाणलक्षण 'स्वपरावभासक' को ग्राधिकरूपसे ग्रपनाते हए भी शाब्दिकरूपसे अकल इदेवने अपना ग्रात्मार्थग्राहक व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाणलक्षण निर्मित किया है । तात्पर्य यह कि समन्तभद्र के 'स्व' पदकी जगह 'ग्रात्मा' ग्रौर 'पर' पदके स्थान में 'ग्रर्थ' पद एवं 'ग्रवभासक' पदकी जगह 'व्यवसायात्मक' पदको निविष्ट किया है। तया 'ग्रर्य' के विशेषणरूपसे कहीं 'ग्रनिधगत' कहीं 'ग्रनिश्चित ग्रीर कहीं 'ग्रनिणीत' पदको दिया है। कहीं ज्ञान के विशेषणरूप से

१ देखो, सर्वार्थिस० १-१०।

२ "व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्थग्राहकं मतम्।" - लघीय० का० ६०

३ "प्रमाणमविसंवादि ज्ञानं अनिधगतार्थाधिगमलक्षणत्वात् ।"

४ 'लिंगलिङ्गसम्बन्धज्ञानं प्रमाणं ग्रानिश्चितनिश्चयात्।'ग्राष्ट्रज्ञ० १०१ ५ ''प्रकृतस्यापि न वैं प्रामाण्यं प्रतिषेध्यं—ग्रानिर्णीतनिर्णायकत्वात्।'' ग्राष्ट्रज्ञ० का० १०१।

'मिवसंवादि' पदको भी रखा है। ये पद कुमारिल तथा धर्मकीति से माये हुए मालूम होते हैं; क्योंकि उनके प्रमाणलक्षणोंमें वे पहलेसे ही विहित हैं। स्रकलङ्कदेवके उत्तरवर्त्ती माणिक्यनित्वने स्रकलङ्कदेवके 'अनिधात' पदके स्थानमें कुमारिलोक्त 'अपूर्वाथं' श्रीर श्रातमा' पदके स्थानमें समन्तभद्रोक्त 'स्व' पदका निवेश करके 'स्वापूर्वाथं' जैसा एक पद बना लिया है श्रीर 'व्यवसायात्मक' पदको ज्योंका त्यों अपनाकर 'स्वापूर्वाथं-व्यवसायात्मक ज्ञान' यह प्रमाणसामान्यका लक्षण प्रकट किया है'। विद्यानन्दने यद्यपि संक्षेपमें 'सम्यग्जान' को प्रमाण कहा है श्रीर पीछे उसे 'स्वार्थव्यवसायात्मक' सिद्ध किया है, स्रकलङ्क तथा माणिक्यनित्वकी तरह स्पष्ट तौर पर 'स्रनिधगत' या 'स्रपूर्व' विशेषण उन्होंने नहीं दिया, तथापि सम्यग्जानको अनिधगताथंविषयक या स्रपूर्वाथंविषयक मानना उन्हें स्रनिष्ट नहीं है उन्होंने जो स्रपूर्वाथंका खण्डन किया है वह कुमारिलके सर्वथा 'स्रपूर्वाथं' का खण्डन है । कथचिद् स्रपूर्वाथं तो उन्हें स्रमिन्नते हैं । श्रकलङ्कदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणोंमें स्रपूर्वाथंता

१ "प्रमाणमिवसंवादिज्ञानम्" ग्रष्टदश० का० ३६ । २ "स्वापूर्वार्थ-व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।',—परीक्षामु० १-१ ! ३ "सम्य-ग्जानं प्रमाणम्"—प्रमाणपरी० पृष्ट ५१ । ४ "िकं पुनः सम्य-ग्जानं ?ग्रमिधीयते—स्वार्थव्यवसायात्मकं सम्यग्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानत्वात् "" —प्रमाणप० पृ० ५३ । ५ 'तत्स्वार्थव्यवसायात्मकज्ञानं मानिमतीयता लक्षणेन गतार्थत्वात् व्यर्थमन्यद्विशेषणम् ॥"—तस्वार्थक्लो० पृ० १७४ ।

६ "सकलदेशकालव्याप्तसाध्यासाघनसम्बद्धोहापोहलक्षणो हि तर्कः प्रमाणियतव्यः, तस्य कथाञ्चिद्पूर्वार्थत्वात् ।" "नर्चेतद् गृहीतग्रहणाद-प्रमाणिमिति शङ्कनीयम्, तस्य कथाञ्चिदपूर्वार्थत्वात् । न हि तिद्विषयभूत-मेकं द्रव्यं स्मृतिप्रत्यक्षग्राह्यं येन तत्र प्रवर्त्तमानं प्रत्यभिज्ञानं गृहीतग्राहि मन्येत तद्गृहीतातीतवर्तमानिववर्त्ततादात्म्यात् द्रव्यस्य कथञ्चिदपूर्वार्थ-

का उन्होंने स्पष्टतया समर्थन किया है। सामान्यतया प्रमाणलक्षण में अपूर्व पदको न रखनेका तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष तो अपुर्वार्थग्राही होता ही है और अनुमानादि प्रत्यक्ष से अगृहीत धर्माशोमें प्रवृत्त होनेसे अपूर्वार्थन्याहक सिद्ध हो जाते हैं। यदि विद्यानन्द को स्मृत्यादिक अपूर्वार्थविषयक इप्ट न होते तो उनकी प्रमाणता में प्रयोजक अपूर्वार्थताको वे कदापि न बतलाते। इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्द भी प्रमाणको अपूर्वार्थग्राही मानते हैं। इस तरह समन्तभद्र और अकलाङ्कदेव का प्रमाणसामान्यलक्षण ही उत्तरवर्ती जैन तार्किकोंके लिए आधार हुआ है। आ० धर्मभूषणने न्याय-दीपिकामें विद्यानन्दके द्वारा स्वीकृत 'सम्यग्ज्ञानत्व' रूप प्रमाणके सामान्यलक्षणको ही अपनाया है और उसे अपनी पूर्वपरम्परानुसार सविकल्पक अगृहीतग्राही एवं स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है तथा धर्मकीर्ति प्रभा-कर, भाट्न और नैयायिकौंके प्रमाणसामान्यलक्षणों की आलोचना की है।

## ५. धारावाहिक ज्ञान-

दार्शनिक ग्रन्थोंमें घारावाहिक ज्ञानोंके प्रामाण्य और अप्रमाण्यकी विस्तृत चर्चा पायी जाती है। न्याय-वैशेषिक ग्रौर मीमांसक उन्हें प्रमाण मानते हैं। पर उनकी प्रमाणताका समर्थन वे ग्रलग-ग्रलग ढंगसे करते हैं। न्याय-वैशेषिकोंका कहना है कि उनसे परिच्छित्ति होती है ग्रौर लोकमें वे प्रमाण भी माने जाते हैं। ग्रतः वे गृहीतग्राही होने पर भी

त्वेऽपि प्रत्यभिज्ञातस्य तद्विषयस्य नाप्रमाणत्वं लैंगिकादेरप्यप्रमाणत्व-प्रसंगात् । तस्यापि सर्वथैवापूर्वार्थत्वासिद्धेः ।"—प्रमाणप० पृ० ७० । "स्मृतिः प्रमाणान्तरमुक्तं "नचासावप्रमाणमेव संवादकत्वात् कथिन्चद-पूर्वार्थग्राहित्वात् ""—प्रमाणप० पृ० ६७ । "गृहीतग्रहणात्तर्कोऽप्रमाण-मिति चेन्न वै । तस्यापूर्वार्थवेदित्वादुपयोगिवशेषतः ॥"—तत्त्वार्थञ्लो० पृ० १६५ ।

१ "ग्रनिघगतार्थगन्तृत्वं च भारावाहिकज्ञानानामिघगतगोचराणां

प्रमाण ही हैं। भाट्टोंका मित है कि उनमें सूक्ष्म काल-भेद है। अतएव वे अनिधगत सूक्ष्म काल-भेदको ग्रहण करनेसे प्रमाण हैं। प्रभाकर मत-वाले कहते हैं कि कालभेदका भान होना तो शक्य नहीं है क्योंकि वह अत्यन्त सूक्ष्म है। परन्तु हाँ, पूर्वज्ञान से उत्तरज्ञानों में कुछ अतिशय (वैशिष्ठ्य) देखनेमें नहीं आता। जिस प्रकार पहले ज्ञानका अनुभव होता है उसी प्रकार उत्तर ज्ञानोंका भी अनुभव होता है। इसलिए धारा-वाहिक ज्ञानोंमें प्रथम ज्ञानसे न तो उत्पत्तिकी अपेक्षा कोई विशेषता है और न प्रतीतिकी अभेक्षासे है। अतः वे भी प्रथम ज्ञानकी ही तरह प्रमाण हैं।

बौद्धदर्शनमें यद्यपि अनिधगतार्थक ज्ञानको ही प्रमाण माना है और इसलिए अधिगतार्थक घारावाहिक ज्ञानोंमें स्वतः अप्रामाण्य स्थापित हो जाता है तथापि घमेंकीर्तिके टीकाकार अर्चटने पुरुषभेदकी अपेक्षासे लोकसिद्धप्रमाणभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्रियामहे। ....... तस्मादर्थ-प्रदर्शनमात्रव्यापारमेव ज्ञानं प्रवर्त्तकं प्रापकं च। प्रदर्शनं च पूर्ववदुत्तरे-षामपि विज्ञानानामभिन्नमिति कथं पूर्वमेव प्रमाणं नोत्तराण्यपि। "——ग्यायवा० तात्पर्यं० पृ० २१।

१ "घारावाहिककेष्वप्युत्तरोत्तरेषां कालान्तरसम्बन्घस्यागृहीतस्य ग्रह-णाद् युक्तं प्रामाण्यम् । "तस्मादस्ति कालभेदस्य परामर्शः । तदाधि-क्याच्च सिद्धमुत्तरेषां प्रामाण्यम् ।"—शास्त्रदी० पृ० १२४-१२६ । २ "सन्नपि कालभेदोऽतिसूक्ष्मत्वान्न परामृष्यत इति चेत्; ग्रहो सूक्ष्म-दर्शी देवानांत्रियः !"—(शास्त्रदी० पृ० १२५) [ग्रत्र पूर्वपक्षेणोल्लेखः] "व्याप्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रती-तित उत्पत्तितो वा घारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेरते इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमाणता ।"—प्रकरणपं० पृ० ४३ । ३ "यदैकस्मिन्नेव नीलादिवस्तुनि घारावाहीनीन्द्रियज्ञानान्युत्पद्यन्ते तदा पूर्वेणाभिन्नयोग-क्षेमत्वात् उत्तरेषामिन्द्रियज्ञानानामप्रामाण्यप्रसङ्गः । न चैवम् ग्रतोऽनेकान्त उनमें प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों स्वीकार किया है। क्षणभेददृष्टा (योगी) की अपेक्षासे प्रमाणता और क्षणभेद अदृष्टा व्यावहारिक पुरुषों की अपेक्षासे अप्रमाणता वर्णित की है।

जैनपरम्पराके क्वेताम्बर ताकिकोंने घारावाहिक ज्ञानोंको प्रायः प्रमाण ही माना है—उन्हें अप्रमाण नहीं कहा है। किन्तु अकलङ्क और उनके उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर आचार्योंने अप्रमाण बतलाया है। और इसीलिए प्रमाणके लक्षणमें अनिधानत या अपूर्वार्थ विशेषण दिया है। विद्यानन्दका कुछ मुकाव अवश्य उन्हें प्रमाण कहनेका प्रतीत होता है'। परन्तु जब वे सर्वथा अपूर्वार्थत्वका विरोध करके कथंचित् अपूर्वार्थ स्वीकार कर लेते हैं तब यही मालूम होता है कि उन्हें भी धारावाहिक ज्ञानोंमें अप्रामाण्य इष्ट है। दूसरे, उन्होंने परिच्छित्तिविशेषके अभावमें जिस प्रकार प्रमाण-सम्प्लव स्वीकार नहीं किया है' उसी प्रकार प्रमितिविशेषके अभावमें धारावाहिक ज्ञानोंको अप्रमाण माननेकाभी उनका अभिप्राय स्पस्ट मालूम होता है। अतः धारावाहिक ज्ञानोंसे यदि प्रमितिविशेष उत्पन्न नहीं होती है

इति प्रमाणसंप्लववादी दर्शयन्नाह् पूर्वप्रत्यक्षेण इत्यादि । एतत् परिहरित — तद् यदि प्रतिक्षणं क्षणविवेकदिशनोऽधिकृत्योच्यते तदा भिन्नोपयोगि-तया प्रथक् प्रामाण्यात् नानेकान्तः । अथ सर्वपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिनः सांध्यवहारिकान् पुरुषानभिप्रेत्योच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थं स्थिररूपं तत्साध्यां चार्थिकयामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीति पृामाण्यमप्पुत्तरे-पामनिष्टमेवेति कुतोऽनेकान्तः ?"—हेतुबिन्दुटी० लि० ५० ३६ В ।

१ "गृहीतमगृहीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति । तन्न लोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम् ॥"—तस्वार्थंक्लो० पृ० १७४ । २ "उपयोगविशेष् षस्याभावे प्रमाणसम्प्लवस्यानम्युपगमात् । सति हि प्रतिपत्तुरुपयोगविशेषे देशादिविशेषसमवज्ञानादागमात्प्रतिपन्नमि हिरण्यरेतसं स पुनरुनुमाना-त्प्रतिपित्सते ।"—श्रष्टस० पृ० ४ ।

तो उन्हें अप्रमाण (प्रमाण नहीं) कहना अयुक्त नहीं है। न्यायदीपिका-कारने भी प्रथम घटादिज्ञानके अलावा उत्तरवर्ती अवशिष्ट घटादिज्ञानो-को अज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण अप्रमाण ही स्पष्टतया प्रतिपादन किया है और इस तरह उन्होंने अकलङ्कमार्गका ही समर्थन किया है।

### ६ प्रामाण्यविचार-

ऐसा कोईभी तर्क ग्रन्थ न होगा जिसमें प्रमाणके प्रामाण्याप्रामाण्य-का विचार प्रस्फुटित न हुम्रा हो। ऐसा मालूम होता है कि प्रारम्भमें प्रामाण्यका विचार वेदोंकी प्रामाणता स्थापित करनेके लिए हुम्रा था । जब उसका तर्कके क्षेत्रमें प्रवेशमें हुम्रा तब प्रत्यक्षादि ज्ञानोंकी प्रामाणता भौर स्रप्रमाणताका विचार होने लगा। प्रत्येक दार्शनिकोंको स्रपने तर्क ग्रन्थमें प्रामाण्य श्रौर स्रप्रमाण्य तथा उसके स्वतः श्रौर परतः होनेका कथन करना स्रनिवार्य सा हो गया श्रौर यही कारण है कि प्रायः छोटेसे छोटे तर्कग्रन्थमें भी वह चर्चा स्राज देखने को मिलती है।

१ "प्रत्याक्षादिषु दृष्टार्थेषु प्रमाणेषु प्रामाण्यिनश्चयमन्तरेणैव व्यवहारसिद्धेस्तत्र कि स्वतः प्रामाण्यमुत परत इति विचारेण न नः प्रयोजनम्,
ग्रानिणंय एव तत्र श्रेयान्, ग्रदृष्टे तु विषये वैदिकेष्वगणितद्रविणवितरणादिक्लेशसाध्येषु कर्ममु तत्प्रामाण्यावधारणमन्तरेण प्रेक्षावतां प्रवत्तंनमनुचितमिति तस्य प्रामाण्यिनश्चयोऽवश्यकर्त्तव्यः, तत्र परत एव
वेदस्य प्रामाण्यमिति वक्ष्यामः ।"—न्यायमं० पृ० १५६ । २ "सर्वविज्ञानविषयमिदं तावत्प्रतीक्ष्यताम् । प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः कि
परतोऽथवा ॥"—मी० क्लो० चो० क्लो० ३३ । "प्रामाण्यमप्रामाण्यं
वा सर्वविज्ञानगोचरम् । स्वतो वा परतो वेति प्रथमं प्रविविच्यताम् ।"—
न्यायमं० पृ० १४६ ।

न्याय-वैशेषिक' दोनोंको परतः, सांख्ये दोनोंको स्वतः, मीमांसक' प्रामाण्यको तो स्वतः भ्रौर अप्रामाण्यको परतः तथा बौद्ध दोनोंको किंचित् स्वतः भ्रौर दोनोंको ही किंचित् परतः विणत करते हैं। जैन-दर्शनमें अभ्यास श्रौर अनभ्यासदशामें उत्पत्ति तो दोनोंकी परतः श्रौर जिन्दर्शनमें अभ्यासदशामें स्वतः तथा अनभ्यासदशामें परतः मानी गई है। वर्मभूषणने भी प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे ही श्रौर निश्चय (ज्ञित्ति) अभ्यस्तविषयमें स्वतः एवं अनभ्यस्त विषयमें परतः बतलाया है।

## ७. प्रमाणके भेद---

दार्शनिकरूपसे प्रमाणके भेदोंको गिनानेवाली सबसे पुरानी परम्परा कौन है ? श्रीर किसकी है ? इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दार्शनिक साहित्यमें नहीं मिलता है; किन्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रमाण के स्पष्टतया चार भेद गिनानेवाले न्यायसूत्रकार गौतमसे भी पहले प्रमाणके श्रनेक भेदोंकी मान्यता रही है; क्योंकि उन्होंने ऐतिह्य, श्रर्था-पत्ति, सम्भव श्रीर ग्रभाव इन चारका स्पष्टतया उल्लेख करके उनकी श्रतिरिक्त प्रमाणताका निरसन किया है तथा शब्दमें ऐतिह्यका श्रीर

१ "द्वमपि परत इत्येष एव पक्षः श्रेयान्"—न्यायमं० पृ० १६०। कन्दली० पृ० २२०। २ "प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः।"—सर्वदर्शः पृ० २७६। ३ "स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्। न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्त्तुमन्येन पार्यते॥"—मी० श्लो० सू० २ श्लो० ४७। ४ "उभयमपि एतत् किञ्चित् स्वतः किञ्चित् परत इतिः"—तत्त्वसं० पं० का० ३१२३। ५ 'तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च"—परी-क्षाम्० १-१३। "प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासात् परतोऽन्यथा॥"—प्रमाण्य० पृ० ६३। ६ "प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि।"—न्यायस्० १-१-३।

अनुमानमें शेष तीनका अन्तर्भाव हो जानेका कथन किया है'। प्रशस्त-पादने भी अपने वैशेषिकदर्शनानुसार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो ही प्रमाणोंका समर्थन करते हुए उिल्लिखित प्रमाणोंका इन्होंमें अन्तर्भाव प्रदिश्चित किया है। प्रसिद्धिके आधार पर इतना और कहा जा सकता है कि आठ प्रमाणकी मान्यतः सम्भवतः पौराणिकोंकी है। कुछ भी हो, प्रमाणको अनेकभेदरूप प्रारम्भसे ही माना जा रहा है और प्रत्येक दर्शन-कारने कमसे कम प्रमाण माननेका प्रयत्न किया है तथा शेष प्रमाणोंको उसी अपनी स्वीकृत प्रमाणसंख्यामें ही अन्तर्भाव करनेका समर्थन किया है। यही कारण है कि सात, छह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रमाण-वादी दार्शनिक जगतमें आविर्मत हुए हैं। एक ऐसाभी मत रहा जो सात प्रमाण माननेवाले प्राभाकर, चार प्रमाण कहनेवाले नैयायिक, तीन प्रमाण माननेवाले सांख्य, दो प्रमाण स्वीकृत करनेवाले वैशेषिक और बौद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्वाक तो आज भी दर्शन शास्त्रकी चर्चाक विषय बने हुए हैं।

जैनदर्शनके सामने भी यह प्रश्न था कि वह कितने प्रमाण मानता है? यद्यपि मत्यादि पाँच ज्ञानोंको सम्यग्ज्ञान या,प्रमाण माननेकी परंपरा अति सुप्राचीनकालसे ही ग्रागमोंमें निबद्ध और मौखिक रूपसे सुरक्षित चली आ रही थी, पर जैनेतरोंके लिए वह अलौकिक जैसी प्रतीत होती थी — उसका दर्शनान्तरीय प्रमाणनिरुपणसे मेल नहीं खाता था। इस

१ "न चतुष्ट्वमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात् ।"—न्यायसू० २-२-१ । "शब्द ऐतिह्यानर्थान्तरभावादनुमानाऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेधः ।"—न्यायसू० २-२-२ । २ देखो, प्रशस्तपादभाष्य पृ० १०६-१११ ।

प्रश्न का उत्तर सर्वप्रथम' दार्शनिकरूपसे सम्भवतः प्रथम शताब्बिमें हुए तरवार्थसूत्रकार स्रा० उमास्वातिने दिया है। उन्होंने कहा कि सम्यकान प्रमाण है ग्रीर वह मूलमें दो ही भेदरूप है:—१ प्रत्यक्ष
ग्रीर २ परोक्ष। ग्रा० उमास्वातिका यह मौलिक प्रमाणहयविभाग
इतना सुविचारपूर्वक ग्रीर कौशल्यपूर्ण हुआ है कि प्रमाणोंका ग्रानन्त्य
भी इन्हों दोमें समा जाता है। इनसे श्रितिरक्त पृथक् तृतीय प्रमाण
माननेकी बिल्कुल ग्रावश्यकता नहीं रहती है। जबिक वैशेषिक ग्रीर बौद्धोंके प्रत्यक्ष तथा ग्रनुमानरूप द्विविष प्रमाणविभागमें ग्रनेक किटनाइयाँ
ग्राती हैं। उन्होंने ग्रति संक्षेपमें, मित, स्मृति, संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता
(तर्क) ग्रीर ग्रीभिनबोध (ग्रनुमान) इनको भी प्रमाणान्तर होनेका
संकेत करके ग्रीर उन्हें मितज्ञान कह कर 'श्राद्ये परोक्षम्' सूत्रके द्वारा
परोक्षप्रमाणमें ही ग्रन्तर्भृत कर लिया है'। ग्रा० उमास्वातिने इस प्रकार
प्रमाणद्वयका विभाग करके उत्तरवर्ती जैनतार्किकोंके लिए प्रशस्त ग्रीर

१ यद्यपि श्वेताम्बरीय स्थानाङ्ग ग्रीर भगवतीमें भी प्रत्यक्ष-परोक्षरूप प्रमाणद्वयका विभाग निर्दिष्ट है, पर उसे श्रद्धेय पं० सुखलालजी निर्युक्ति-कार भद्रबाहुके बादका मानते हैं, जिनका समय विक्रमकी छठी शताब्दि है। देखो, प्रमाणमी० भा० टि० पृ० २०। ग्रीर भद्रबाहुके समयके लिये देखो, श्वे० मुनि विद्वान् श्रीचतुरविजयजीका 'श्रीभद्रबाहु' शीर्षक लेख 'ग्रनेकान्त' वर्ष ३ कि० १२ तथा 'क्या निर्युक्तिकार भद्रवाहु ग्रीर स्वामी समन्तभद्र एक हैं?' शीर्षक मेरा लेख, 'ग्रनेकान्त' वर्ष ६ कि० १०-११ पृ० ३३८। २ "तत्प्रमाणे" "ग्राद्ये परोक्षम्"—"प्रत्यक्षमन्यत्" —तस्वार्यसू० १-१०, ११, १२। ३ "मितः स्मृतिः संज्ञाचिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्"—तस्वार्यसू० १-१४।

सरल मार्ग बना दिया। दर्शनान्तरोंमें प्रसिद्ध उपमानादिकको भी परोक्षमें ही अन्तर्भाव होनेका स्पष्ट निर्देश उनके बादमें होनेवाले पुज्यपादने कर दिया'। अकलंकदेवने उसी मार्गपर चलकर परोक्ष-प्रमाणके भेदोंकी स्पष्ट संख्या बतलाते हुए उनकी संयुक्तिक सिद्धि की और प्रत्येकका लक्षण प्रणयन किया? । आगे तो परोक्षप्रमाणोंके सम्बन्धमें उमास्वाति और श्रकलङ्कने जो दिशा निर्धारित की उसीपर सब जैनताकिक श्रविरुद्ध-रूपसे चले हैं। ग्रकल इदेवके सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ। वह यह कि लोकमें तो इन्द्रियाश्रित ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जाता है पर जैन-दर्शन उसे परोक्ष कहता है, यह लोकविरोध कैसा ? इसका समाधान उन्होंने बड़े स्पष्ट ग्रौर प्राञ्जल गब्दोंमें दिया है । वे कहने हैं ---प्रत्यक्ष दो प्रकारका है-१ सांव्यवहारिक ग्रौर २ मूख्य । लोकमें जिस इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्षको प्रत्यक्ष कहा जाता है वह व्यवहारसे तथा देशतः वैशद्य होनेसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके रूपमें जैनोंको इष्ट है। ग्रत: कोई लोक-विरोध नहीं है। ग्रकल द्भुके इस बहुमुखी प्रतिभाके समाधानने सबको चिकत किया। फ़िर तो जैन तर्कग्रंथकारोंने इसे वडे श्रादरके साथ एक स्वरसे स्वीकार किया ग्रीर ग्रपने ग्रपने ग्रन्थोंमें ग्रपनाया । इस तरह सूत्र-कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यक्ष ग्रीर परोक्ष ये दो भेद निर्धारित किये थे उन्हें ही जैनतार्किकोंने परिपृष्ट ग्रौर समिथित किया है । यहाँ यह

१ "उमानार्थापत्यादीनामत्रैवान्तर्भावात् ।" "ग्रत उपमानागमाः दीनामत्रैवान्तर्भावः"— सर्वार्थसिद्धि ५० ६४।

२ ''ज्ञानमाद्यं मितः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधिकम् ।
प्राङ्नामयोजनात् शेषं श्रुतं शब्दानुयोजनात् ॥"-लघोय०का०११।
"परोक्षं शेषविज्ञानं प्रमाणे इति संग्रहः"--लघोय० का० ३।
३ ''प्रत्यक्षं विश्वदं ज्ञानं मूख्यसंव्यवहारतः"--लघोय० का० ३।

मी कह देना ग्रावश्यक है कि समन्तभद्रस्वामीने, जो उमास्वातिक उत्तर-वर्ती ग्रौर पूज्यपादके पूर्ववर्ती हैं, प्रमाणके ग्रन्य प्रकारसे भी दो भेद किये हैं—१ ग्रक्रमभावि ग्रौर २ कृमभावि । केवलज्ञान ग्रक्रमभावि है ग्रौर शेष मत्यादि चार ज्ञान क्रमभावि हैं । पर यह प्रमाणद्वयका विभाग उपयोगके क्रमाक्रमकी ग्रपेक्षासे हैं । समन्तभद्रके लिये ग्राप्तमीमांसामें ग्राप्त विवेचनीय विषय है। ग्रतः ग्राप्तके ज्ञानको उन्होंने ग्रक्रमभावि ग्रौर ग्राप्त भिन्न ग्रनाप्त(छद्मस्य) जीवोंके प्रमाणज्ञानको क्रमभावि बतलाया है इसलिये उपयोगभेद या व्यक्तिभेदकी दृष्टिसे किया गया यह प्रमाणद्वयका विभाग है। ग्रा० धर्मभूषणने मूत्रकार उमास्वाति निर्दिष्ट प्रत्यक्ष ग्रौर परोक्षरूप ही प्रमाणके दो भेद प्रदिश्त किये हैं ग्रौर उनके उत्तरभेदोंकी पूर्व परम्परानुसार परिगणना की है। जैनदर्शनमें प्रमाणके जो भेद-प्रभेद किये गये हैं वे इस प्रकार हैं:—

१ "तस्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत् सर्वभासनम् । क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्थाद्वादनयसंस्कृतम् ॥"

<sup>--</sup> श्राप्तमी० का० १०१।

२ "स्पर्शनादीन्द्रियनिमित्तस्य बहुबहुविघक्षिप्रानिसृतानुक्तश्चवेषु तदि-तरेष्वर्थेषु वर्तमानस्य प्रतीन्द्रियमष्टचत्वारिशद्भेदस्य व्यञ्जनावग्रहभेदैरष्टः चत्वारिशता सहितस्य संस्थाष्टाशीत्युत्तरिद्वशती प्रतिपत्तव्या । तथा प्रति-न्द्रियप्रत्यक्षं बह्वादिद्वादशप्रकारार्थविषयमवग्रहादिविक्त्यमध्येचत्वारिक् तसंस्यं प्रतिपत्तव्यम् ।"—प्रमाणप० ५० ६५ ।

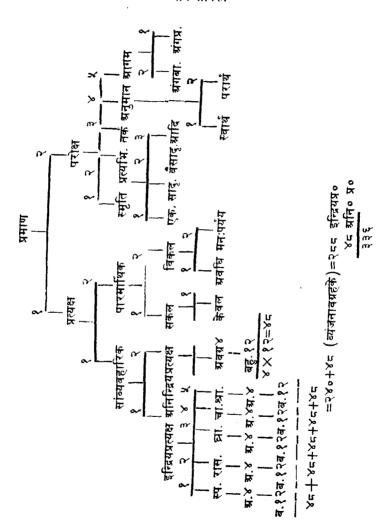

#### प्रत्यक्ष का लक्षण—

दार्शनिक जगतमें प्रत्यक्षका लक्षण ग्रनेक प्रकारका उपलब्ध होता है। नैयायिक ग्रौर वैशेषिक सामान्यतया इन्द्रिय ग्रौर ग्रथंके सन्निकर्षको प्रत्यक्ष कहते हैं। सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वृत्तिको ग्रौर मीमांसक इन्द्रियोंका ग्रात्माके साथ सम्वन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाली बुद्ध (ज्ञान) को प्रत्यक्ष मानते हैं। बौद्धदर्शनमें तीन मान्यतायें हैं:—१ वसुबन्धुकी, २ दिग्नागकी ग्रौर ३ धर्मकीत्तिकी। वसुबन्धुने ग्रथंजन्य निविकल्पक बाधको, दिग्नागने नामजात्यादिरूप कल्पनासे रहित निविकल्प ज्ञानको ग्रौर धर्मकीत्तिने निविकल्पक तथा ग्रभ्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है। सामान्यतया निविकल्पकको सभी बौद्ध तार्किकोंने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है। दर्शनान्तरोंमें ग्रौर भी कितने ही प्रत्यक्ष-लक्षण किये गये हैं। पर वे सब इस संक्षिप्त स्थानपर प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं।

जैनदर्शनमें सबसे पहले सिद्धसेन (न्यायावतारकार) ने प्रत्यक्ष-का लक्षण किया है। उन्होंने ग्रपरोक्षरूपसे ग्रर्थको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है। इस लक्षणमें ग्रन्थोन्याश्रय नामका दोष होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण परोक्षचटित है ग्रीर परोक्षका लक्षण

१ "इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्त्रन्नमन्यपदेश्यमन्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्"—न्यायसूत्र० १-१-४। २ "तत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षम्"—जैमिनि० १-१-४। ३ "ग्रर्थादिज्ञानं प्रत्यक्षम्"—प्रमाणस० पृ० ३२। ४ "प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्या- ससंयुत्तम्।" प्रमाणसमु० १-३। ५ "कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षम्"—न्यायविन्दु० पृ० ११।

६ "भ्रपरोक्षतयाऽर्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृशम्। प्रत्यक्षमितरद् ज्ञेयं परोक्षं गृहणेक्षया।" न्यायाव० का० ४।

(प्रत्यक्षभिन्तत्व) प्रत्यक्षघटित है। ग्रकलङ्कदेवने प्रत्यक्षका ऐसा लक्षण बनाया जिससे वह दोष नहीं रहा । उन्होंने कहा कि ज्ञान विशद है— स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है। यह लक्षण अपने ग्रापमें स्पष्ट तो है ही, साथमें बहुत ही संक्षिप्त ग्रीर ग्रव्याप्ति, ग्रितिव्याप्ति ग्रादि दोषोंसे पूर्णतः रिहत भी है। सूक्ष्मप्रज्ञ ग्रकलङ्कका यह ग्रकलङ्क लक्षण जैनपरम्परामें इतना प्रतिष्ठित ग्रीर व्यापक हुन्ना कि दोनों ही सम्प्रदायोंके क्वेताम्बर ग्रीर दिगम्बर विद्वानोंने बड़े ग्रादरभावसे ग्रपनाया है। जहाँ तक मालूम है फिर दूसरे किसी जैनतार्किकको प्रत्यक्षका ग्रन्य लक्षण बनाना ग्रावक्यक नहीं हुग्रा ग्रीर यदि किसीने बनाया भी हो तो उसकी उतनी न तो प्रतिष्ठा हुई है ग्रीर न उसे उतना ग्रपनाया ही गया है। ग्रकलङ्कदेवने ग्रपने प्रत्यक्ष लक्षणमें उपात्त वैश्वका ग्री खुलासा कर दिया है। उन्होंने ग्रनुमादिककी ग्रपेक्षा विशेष प्रतिभास होनेको वैश्व कहा है। ग्रा० धर्मभूषणने भी ग्रकलङ्कप्रतिष्ठित इन प्रत्यक्ष ग्रीर वैश्वके लक्षणोंको ग्रपनाया है ग्रीर उनके सूत्रात्मक कथनको ग्रीर ग्रीष्क स्फुटित किया है।

## ६. ग्रथं ग्रौर ग्रालोकको कारणता--

वौद्ध ज्ञानके प्रति अर्थ और आलोकको कारण मानते हैं। उन्होंने चार प्रत्ययों (कारणों) से सम्पूर्ण ज्ञानों (स्वसंवेदनादि) की उत्पत्ति विणत को है। वे प्रत्यय ये हैं:—१ समनन्तरप्रत्यय, २ आविपत्यप्रत्यय, ३ आलम्बनप्रत्यय और ४ सहकारिप्रत्यय। पूर्वज्ञान उत्तरज्ञानकी

१ ''प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानम्''—**लघोय**ः काः ३। प्रत्यलक्षलक्षणं प्राहु: स्पष्टं साकारमञ्जसा ।''—**न्यायवि**ः काः ३।

२ "भ्रनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम् । तद्वैशद्यं मतं बुद्धेरवैशद्यमतः परम् ॥"—लं**घीय**० का० ४ ।

उत्पत्तिमें कारण होता है इसलिए वह समनन्तर प्रत्यय कहलाता है। चक्षुरादिक इन्द्रियां म्राधिपत्य प्रत्यय कही जाती हैं। म्रर्थ (विषय) श्रालम्बन प्रत्यय कहा जाता है श्रीर श्रालोक ग्रादि सहकारि प्रत्यय हैं। इस तरह बौद्धोंने इन्द्रियोंके भ्रालावा ग्रर्थ ग्रौर श्रालोकको भी कारण स्वीकार किया है। अर्थकी कारणता पर तो यहाँ तक जोर दिया है कि ज्ञान यदि ग्रर्थसे उत्पन्न न हो तो वह प्रर्थको विषयभी नहीं कर सकता है । यद्यपि नैयायिक ग्रादिने भी अर्थको ज्ञानका कारण माना है पर उन्होंने उतना जोर नहीं दिया। इसका कारण यह है कि नैयायिक म्रादि ज्ञानके प्रति सीघा कारण सन्तिकर्षको मानते हैं। म्रर्थ तो सन्ति-कर्ष द्वारा कारण होता है। अतएव जैन तार्किकोंने नैयायिक स्नादि-के ग्रर्थकारणतावाद पर उतना विचार नहीं किया जितना कि बौद्धोंके ग्रर्थालोककारणतावाद पर किया है। एक बात ग्रीर है, बौद्धोंने ग्रर्थ-जन्यत्व, अर्थाकारता और भ्रथीध्यवसाय इन तीनको ज्ञानप्रामाण्यके प्रति प्रयोजक बतलाया है स्रौर प्रतिकर्मव्यवस्था भी ज्ञानके स्रथंजन्य होनेमें ही की है। स्रतः स्रावरणक्षयोपशमको ही प्रत्येक ज्ञानके प्रति कारण मानने वाले जैनोंके लिए यह उचित श्रीर श्रावश्यक था कि व वौद्धोंके इस मन्तव्य पर पूर्ण विचार करें और उनके ग्रर्थालोककारणत्वपर सबलताके साथ चर्चा चलाएं तथा जैनदृष्टिसे विषय-विषयीके प्रतिनिय-मनकी व्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिर करें। कहा जा सकता है कि इस सम्बन्धमें सर्वप्रथम सूक्ष्म दृष्टि ग्रकलङ्कदेवने ग्रपनी सफल लेखनी चलाई है और ग्रर्थालोककारणताका सयुक्तिक निरसन किया है। तथा स्वावरणक्षयोपशमको विषय-विषयीका प्रतिनियामक बता कर ज्ञान-प्रामाण्यका प्रयोजक संवाद (ग्रर्थाच्यभिचार) को बताया है। उन्होंने

१ "नाकरणं विषयः" इति वचनात् ।

संक्षेपमें कह दियां कि 'जान प्रथंसे उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि ज्ञान तो 'यह प्रथं है' यही जानता है 'प्रथंसे मैं उत्पन्न हुम्ना' इस बातको वह नहीं जानता। यदि जानता होता तो किसीको विवाद नहीं होना चाहिए था। जैसे घट ग्रौर कुम्हारको कार्यकारणभावमें किसीको विवाद नहीं है। दूसरी बात यह है कि ग्रथं तो विषय (ज्ञेय) है वह कारण कैसे हो सकता है ? कारण तो इन्द्रिय ग्रौर मन हैं। तीसरे, ग्रथंके रहने पर भी विपरीत जान देखा जाता है ग्रौर ग्रथीभावमें भी केशोण्डुकादि ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार मालोकभी ज्ञानके प्रति कारण नहीं है, क्योंकि ग्रालोकाभावमें उल्लू ग्रादिको जान होता है ग्रौर ग्रालोकसद्भावमें संशयादि ज्ञान देखे जाते हैं। ग्रतः ग्रथीदिक ज्ञानके कारण नहीं हैं। किन्तु ग्रावरणक्षयोपशमापेक्ष इन्द्रिय ग्रौर मन ही ज्ञातके कारण है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रथंजन्यत्व ग्रादिको ज्ञानकी प्रमा-णतामें ग्रप्रयोजक बतलाते हुए कहा है' कि 'तद्रपत्ति, ताद्रप्य ग्रौर

श्रन्यथा न विवादः स्यात् कुलालादिघटादिवत् ॥"-लघी० ५३ । "ग्रर्थस्य तदकारणत्वात् । तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात् ग्रर्थस्य विषयत्वात् ।"--लघी० स्वो० का० ५२ ।

"यथास्वं कर्मक्षयोपशमापेक्षिणो करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य न बहिरर्थादयः । नाननुकृतान्वयव्यतिरेक कारणं नाकारणं विषयः' इति बालिशगीतम् तामसखगकुलानां तमसि सति रूपदर्शनमावरणिबच्छेदात्, तदिवच्छेदात् श्रालोके सत्यपि संशयादिज्ञानसम्भवात् । काचाद्यपहतेन्द्रियाणां शंखादौ पीताद्याकारज्ञानोत्पत्तेः मुमूर्षाणां यथासम्भवमर्थे सत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावात् नार्थादयः कारणं ज्ञानस्येति ।"—सधी० ५७ ।

१ "न तज्जन्म न ताद्र्प्यं न तद्वचविस्तिः सह । प्रत्येकं वा भजन्तीह प्रामाण्यं प्रति हेतुनाम् ॥ नार्थः कारणं विज्ञानस्य कार्यकालमप्राप्य निवृत्तेः स्रतीततमवत्ः न ज्ञानं

१ "श्रयमर्थं इति ज्ञानं विद्यान्नोत्पत्तिमर्थतः।

तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर श्रथवा प्रत्येक भी प्रमाणतामें कारण नहीं हैं। क्योंकि मर्थ ज्ञानक्षणको प्राप्त न होकर पहले ही नष्ट हो जाता है श्रीर ज्ञान अर्थके श्रभावमें ही होता है, उसके रहते हुए नहीं होता, इसलिए तद्त्पत्ति ज्ञान-प्रामाण्यमें प्रयोजक नहीं है। ज्ञान भ्रमुत्तं है, इसलिए उसमें स्राकार सम्भव नहीं है। मूर्तिक दर्पणादिमें ही स्राकार देखा जाता है। ग्रत: तदाकारता भी नहीं बनती है। ज्ञानमें ग्रर्थ नहीं ग्रीर न ग्रथं ज्ञानात्मक है जिससे ज्ञानके प्रतिभासमान होने पर ग्रथंका भी प्रतिभास हो जाय । ग्रतः तदध्यवसायभी उत्पन्न नहीं होता । जब ये तीनों बनते ही नहीं तब वे प्रामाण्यके प्रति कारण कैसे हो सकते हैं? अर्थात् नहीं हो सकते हैं। अतएव जिस प्रकार अर्थ अपने कारणोंसे होता है उसी प्रकार ज्ञान भी अपने (इन्द्रिय-क्षयोपशमादि) कारणों से होता है'। इसलिए संवाद (मर्थव्यभिचार)को ही ज्ञानप्रामाण्यका कारण मानना सङ्गत धौर उचित है।' अकलङ्कदेवका यह संयक्तिक निरूपण ही उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्द ग्रादि सभी जैन नैयायिकों-के लिए ग्राघार हमा है। धर्मभूषणने भी इसी पूर्वपरम्पराका अनुसरण करके बौद्धोंके ग्रथालोककारणवादकी मुन्दर समालोचना की है।

तत्कार्यं तदभाव एव भावात्, तद्भावे चाऽभावात् भविष्य नार्थसारूष्यभृद्विज्ञानम्, ग्रमूर्त्तत्वात् । मूर्ता एव हि दर्पणादयः मूर्त्तमुखादिप्रतिबिम्बघारिणो दृष्टाः, नामूर्त्तं मूर्त्तप्रतिबिम्बभृत्, ग्रमूर्त्तं च ज्ञानम्, मूर्त्तिघर्माभावात् । न हि ज्ञानेऽर्थोऽस्ति तदात्मको वा येन तस्मिन् प्रतिभासमाने
प्रतिभासेन शब्दवत् । ततः तदघ्यवसायो न स्यात् । कथमेतदिवद्यमानं
त्रितयं ज्ञानप्रामाण्यं प्रत्युपकारकं स्यात् ग्रलक्षणत्वेन ?" सघीयः स्वोः
काः ५८ ।

१ ''स्वहेतुजनितोऽप्यर्थः परिच्छेचः स्वतो यथा । तथा ज्ञानं स्वहेतुत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥—सधीय०का० ५६।

### १०. सन्निकर्ष-

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि नैयायिक और वैशेषिक सिन-कर्षको प्रत्यक्षका स्वरूप मानते हैं। पर वह निर्दोष नहीं है। प्रथम तो, वह स्रज्ञानरूप है और इसलिए वह अज्ञानिवृत्तिरूप प्रमिति के प्रति करण-प्रमाण ही नहीं वन सकता है तब वह प्रत्यक्षका स्वरूप कैसे हो सकता है ? दूसरे, सिन्कर्षको प्रत्यक्षका लक्षण माननेमें अव्याप्ति नामका दोष आता है; क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय विना सन्नकर्षके ही रूपादिका ज्ञान कराती है। यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं है कि चक्षुरिन्द्रिय अर्थको प्राप्त करके रूपज्ञान कराती है। कारण, चक्षुरिन्द्रिय दूर स्थित होकर ही व्यर्थज्ञान कराती हुई प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे प्रतीत होती है। तीसरे आप्तमें प्रत्यक्षज्ञानक राती हुई प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे प्रतीत होती है। तीसरे आप्तमें प्रत्यक्षज्ञानक अभावका प्रसङ्घ आता है, क्योंकि आप्तके इन्द्रिय या इन्द्रियार्थ-सिन्क्ष्यपूर्वक ज्ञान नहीं होता। अन्यया सर्वज्ञता नहीं बन सकती है। कारण, सूक्ष्मादि पदार्थोंमें इन्द्रियार्थसिन्कर्ष सम्भव नहीं है'। अतः सिन्कर्ष अव्याप्त होने तथा अज्ञानात्मक होनेसे प्रत्यक्षका लक्षण नहीं हो सकता है।

## ११. सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष--

इन्द्रिय और श्रनिन्द्रिय जन्य ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमाना गया है। सांव्यवहारिक उसे इसलिए कहते हैं कि लोकमें दूसरे दर्शनकार इन्द्रिय और मन सापेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। बास्तवमें तो जो ज्ञान परिनरपेक्ष एवं ब्रात्ममात्र सापेक्ष तथा पूर्ण निर्मल है वही ज्ञान प्रत्यक्ष है। श्रतः लोकव्यवहारको समन्वय करनेकी दृष्टिसे श्रक्षजन्य ज्ञानको भी प्रत्यक्ष कहनेमें कोई ग्रनौचित्य नहीं है। सिद्धान्तकी भाषामें तो उसे

१ सर्वार्थिस० १-,२। तथा न्यायविनश्चय का० १६७।

२ ''सांव्यवहारिकं इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम् — लघी ० स्वो०का० ४।

परोक्ष ही कहा गया है। जैनदर्शनमें संन्याहारिक प्रत्यक्षके जो मितज्ञान-रूप है, भेद भौर प्रभेद सब मिलकर ३३६ बताये गए हैं। जिन्हें एक नक्शेके द्वारा पहले बता दिया गया है।

## १२. मुख्य प्रत्यक्ष---

दार्शनिक जगतमें प्रायः सभीने एक ऐसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है. जो लौकिक प्रत्यक्षसे भिन्त है और जिसे अलौकिक प्रत्यक्ष', योगि-प्रत्यक्ष या योगिज्ञानके नामसे कहा गया है। 'यद्यपि किसी किसीने इस प्रत्यक्षमें मनकी अपेक्षा भी विणित की है तथापि योगजधर्मका प्रामुख्य होनेके कारण उसे भ्रलीकिक ही कहा गया है। कुछ ही हो, यह अवस्य है कि आत्मामें एक अतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव है। जैनदर्शनमें ऐसे ही म्रात्ममात्र सापेक्ष साक्षात्मक ग्रतीन्द्रिय ज्ञानको मुख्य प्रत्यक्ष या पारमाथिक प्रत्यक्ष माना गया है और जिस प्रकार दूसरे दर्शनोंमें अलौकिक प्रत्यक्षके भी परिचित्तज्ञान, तारक, कैवल्य या युक्त, युञ्जान म्रादिरूपसे भेद पाये जाते हैं उसी प्रकार जैनदर्शनमें भी विकल, सकल प्रथवा अवधि, मनःपर्वय ग्रीर केवलज्ञान रूपसे मुख्यप्रत्यक्षके भी भेद वर्णित किये गये हैं। विशेष यह कि नैयायिक भ्रौर वैशेषिक प्रत्यक्षज्ञानको अतीन्द्रिय मानकर भी उसका अस्तित्व केवल नित्य-ज्ञानाधिकरण ईश्वरमें ही बतलाते हैं। पर जैनदर्शन प्रत्येक म्रात्मामें उसका सम्भव प्रतिपादन करता है ग्रौर उसे विशिष्ट ग्रात्मशृद्धिसे पैदा होनेवाला बतलाता है। ग्रा॰ धर्मभूषणने भी ग्रनेक युक्तियोंके साथ ऐसे ज्ञानका उपपादन एवं समर्थन किया है।

### १२. सर्वज्ञता---

भारतीय दर्शनशास्त्रोमें सर्वज्ञतापर बहुत ही व्यापक ग्रौर विस्तृत

१ "एवं प्रत्यक्ष लौकिकालौकिकभेदेन द्विविघम् ।"-सिद्धान्तम् ०पृ० ४७ ।

२ "भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिप्रत्यक्षम् ।"-न्यायविन्दु पृ० २० ।

विचार किया गया है। चार्बाक ग्रौर मीमांसक ये दो ही दर्शन ऐसे है जो सर्वज्ञता का निषेध करते हैं। शेष सभी न्याय-वैशेषिक, योग-सांख्य, वेदान्त. बौद्ध ग्रौर जैन दर्शन सर्वज्ञताका स्पष्ट विघान करते हैं। चार्वाक इन्द्रियगोचर, भौतिक पदार्थोंका ही श्रस्तित्व स्वीकार करते हैं, उनके मतमें परलोक, पृण्यपाप ब्रादि ब्रतीन्द्रिय पदार्थ नहीं हैं। भूतचैतन्यके श्रलावा कोई नित्य अतीन्द्रिय आत्मा भी नहीं है। अतः चार्वाक दर्शन-में अतीन्द्रियार्थदर्शी सर्वज्ञ आत्माका सम्भव नहीं है। मीमांसक परलोक, पुण्य-पाप, नित्य म्रात्मा म्रादि म्रतीन्द्रिय पदार्थीको मानते म्रवस्य हैं पर उनका कहना है कि धर्माधर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान वेदके द्वारा ही हो सकता है । पुरुष तो रागादिदोधोंसे युक्त हैं । चुँकि रागप्दि-दोष स्वाभाविक हैं भौर इसलिए वे भ्रात्मा से कभी नहीं छुट सकते हैं। अतएव रागादि दोषोंके सर्वदा बने रहनेके कारण प्रत्यक्षसे धर्माधर्मादि भतीन्द्रिय पदार्थीका यथार्थ ज्ञान होना सर्वथा ग्रसम्भव है। न्याय-वैशेषिक ईश्वरमें सर्वज्ञत्व माननेके अतिरिक्त दूसरे योगी आत्माओं में भी स्वीकार करते हैं । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व मोक्ष-प्राप्तिके बाद नष्ट हो जाता है। क्योंकि वह योगजन्य होनेसे अनित्य है। हाँ, ईश्वरका सर्वज्ञत्व नित्य एवं शास्वत है। प्राय: यही मान्यता सांख्य, योग ग्रीर वेदान्तकी है। इतनी विशेषता है कि वे श्रात्मामें सर्वज्ञत्व न मानकर बुद्धितत्त्वमें ही सर्वज्ञत्व मानते हैं जो मूक्त भ्रवस्था में छूट जाता है।

१ "चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टिमित्येवं जातीयकमर्थमवगमियतुमलम्, नान्यत् किञ्चनेन्द्रियम् ।"—शावरभा० १-१-२। २ "ग्रस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधमिनुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणुवायुमनस्सु तत्समवेतगुणकर्मसामान्यविशेषेषु समवाये चावितथं स्वरूपदर्शनमृत्पद्यते । वियुक्तानां पुनः"।"—प्रशस्तपा० भा० पृ० १८७ ।

मीमांसक दर्शन' जहां केवल धर्मज्ञताका निषेघ करता है श्रीर सर्वज्ञताके मानमें इष्टापित प्रकट करता है वहाँ बौद्धदर्शनमें सर्वज्ञताको अनुपयोगी बतलाकर धर्मज्ञता को प्रश्रय दिया गया है। यद्यपि शान्त-रिक्षत' प्रभृति बौद्ध तार्किकों ने सर्वज्ञताका भी साधन किया है। पर वह गौण हैं। मुख्यतया बौद्धदर्शन धर्मज्ञवादी ही प्रतीत होता है।

जैनदर्शनमें भ्रागमग्रन्थों भौर तर्कग्रन्थोंमें सर्वत्र धर्मज्ञ भौर सर्वज्ञ दोनोंका ही प्रारम्भसे प्रतिपादन एवं प्रवल समर्थन किया गया है। षट्-खण्डागमसूत्रोंमें सर्वज्ञत्व भौर धर्मज्ञत्वका स्पष्टतः समर्थन मिलता है। भ्रा० कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें विस्तृतरूपसे सर्वज्ञताकी सिद्धि की है। उत्तरवर्ती समन्तभद्र, सिद्धसेन, श्रकलङ्क, हरिभद्र, विद्यानन्द प्रभृति जैन तार्किकोंने धर्मज्ञत्वको सर्वज्ञत्वके भीतरही गर्भित करके सर्वज्ञत्व पर महत्वपूर्ण प्रकरण लिखे हैं। समन्तभद्रकी श्राप्तमीमांसाको तो भ्रकलङ्कदेवने 'सर्वज्ञविशेषपरीक्षा' कहा है। कुछ भी हो, सर्वज्ञताके

१ "धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥"—तस्वसं० का० ३१२८ । तस्त्वसंग्रहमें यह क्लोक कुमारिलके नामसे उद्धृत हुन्ना है । २ "तस्मादनुष्ठानगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम्। कीटसंख्यापरिज्ञाने तस्य नः क्वोपयुज्यते ॥ हेयोपादेयतत्त्वस्य साम्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाणमसाविष्ठो न तु सर्वस्य वेदकः ॥"—प्रमाणवा० २-३१, ३२ । ३ "स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिहेतुज्ञोऽस्तीति गम्यते । साक्षान्न केवलं किन्तु सर्वज्ञोऽपि प्रतीयते ।"—तस्त्वसं० का ३३०६ । ४ "मुख्यं हि तावत् स्वर्गमोक्षसम्प्राप्कहेतुज्ञत्वसाघनं भगवतोऽस्माभिः कियते । यत्पुनः ग्रशेषार्थपरिज्ञातृत्वसाघनमस्य तत् प्रासङ्गिकम्।"—तस्त्वसं० पं० पृ० ६३३ । ५ "सव्वलोए सव्वजीवे सव्वभागे सव्वं समं जाणदि पस्सिदः "—खट्खं० पयिष्ठग्रणु० सू० ७८ । ६ देखो, प्रवचन—सार, ज्ञानमीमीमासा । ७ देखो, भ्रष्टश० का० ११४ ।

सम्बन्धमें जितना श्रिधिक चिन्तन जैनदर्शनने किया है श्रीर भारतीयदर्शन-शास्त्रको तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद्ध बनाया है उतना श्रन्य दूसरे दर्शनने शायद ही किया हो।

श्रकलङ्कदेवने सर्वज्ञत्वके साधनमें श्रनेक युक्तियों साथ एक युक्ति बड़े मार्के को है वह यह कि सर्वज्ञके सद्भावमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है इसलिए उसका श्रस्तित्व होना ही चाहिए। उन्होंने जो भी बाधक हो सकते हैं उन सबका सुन्दर ढङ्गसे निराकरण भी किया है। एक दूसरी महत्वपूर्ण युक्ति उन्होंने यह दी हैं कि 'श्रात्मा 'ज्ञ'—जाता है श्रीर उसके ज्ञानस्वभावको ढकनेवाले श्रावरण दूर होते हैं। श्रतः श्रावरणोंके विच्छिन्न हो जानेपर ज्ञस्वभाव श्रात्मके लिए फिर ज्ञेय—जानने योग्य क्या रह जाता है? श्रर्थात् कुछभी नहीं। श्रप्ताप्यकारी ज्ञानसे सकलार्थपरिज्ञान होना श्रवश्यम्भावी है? इन्द्रियां श्रीर मन सकलार्थपरिज्ञानमें साधक न होकर बाधक हैं वे जहाँ नहीं हैं श्रीर श्रावरणोंका पूर्णतः श्रभाव है वहां त्रैकालिक श्रीर त्रिलोकवर्ती यावत् पदार्थोंका साक्षात् ज्ञान होनेमें कोई बाधा नहीं है। वीरसेनस्वामी श्रीर श्राचार्य विद्यानन्दने भी इसी श्राशयके एक महत्त्वपूर्ण क्लोकको उद्धृत करके ज्ञस्वभाव श्रात्ममें सर्वज्ञताका उपपादन किया है जो वस्तुतः श्रकेला ही सर्वज्ञताको सिद्ध करनेमें समर्थ एवं पर्याप्त है। इस तरह हम देखते हैं कि जैनपरम्परामें

१ देखो, ग्रष्टश० का० ३।

२ ''ज्ञस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किमवशिष्यते ।

अप्राप्यकारिणस्तस्मात् सर्वार्थावलोकनम् ॥"—न्यायिकः काः ४६५ । तथा देखो, काः ३६१, ३६२ । ३ देखो, जयधवला प्रः भाः पृः ६६ । ४ देखो, अष्टसः पृः ५० ।

४ 'जो ज्ञेये कथमज्ञः स्यादसित प्रतिबन्धने । दाह्ये अग्निदीहको न स्यादसित प्रतिबन्धने ॥"

मुख्य ग्रोर निरुपाधिक एवं निरविध सर्वज्ञता मानी गई है। वह सांख्य-योगादिकी तरह जीवन्मुक्त अवस्था तक ही सीमित नहीं रहती, मुक्त अवस्थामें भी अन्तकाल तक बनी रहती है। क्योंिक ज्ञान आत्माका मूलभूत निजी स्वभाव है ग्रीर सर्वज्ञता आवरणाभावमें उसीका विकसित पूर्णरूप है। इतरदर्शनों की तरह वह न तो मात्र आत्ममनः सयोगादि जन्य है ग्रीर न योगजिवसूति ही है। आ०धमं भूषणने स्वामी समन्तभद्रकी सर्रणिसे सर्वज्ञताका साधन किया है ग्रीर उन्हीं की सर्वज्ञत्वसाधिका कारिका ग्रोंका स्फुट विवरण किया है। प्रथम तो सामान्य सर्वज्ञका समर्थन किया है। पीछे 'निर्दोषत्व' हेतुके द्वारा अरहन्त जिनको ही सर्वज्ञ सिद्ध किया है।

#### १४. परोक्ष--

जैनदर्शनमें प्रमाणका दूसरा भेद परोक्ष है। यद्यपि बौद्धोंने परोक्ष शब्दका प्रयोग अनुमानके विषयभूत अर्थमें किया है। क्योंकि उन्होंने दो प्रकारका अर्थ माना है—१ प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तो साक्षा-तिक्रयमाण है और परोक्ष उससे भिन्न है तथापि जैन परम्परामें 'परोक्ष' शब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परोक्ष ज्ञानमें ही होता चला ग्रा रहा है। दूसरे प्रत्यक्षता और परोक्षता वस्तुतः ज्ञाननिष्ठ धर्म है। ज्ञानको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष होने से अर्थभी उपचारसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा जाता है। यह अवश्य है कि जैन दर्शनके इस 'परोक्ष' शब्द का व्यवहार और उसकी परिभाषा दूसरों को कुछ विलक्षण-सी मालूम होगी परन्तु

१ "द्विविधो अर्थः प्रत्यक्षः परोक्षश्च । तत्र प्रत्यक्षविषयः साक्षात्त्रिय-माणः प्रत्यक्षः । परोक्षः पुनरसाक्षात्पररिच्छिद्यमानोऽनुमेयत्वादनुमान-विषयः ।"—प्रमाणप० पृ० ६५ । न्यायवा० तात्प० पृ० १५८ । २ "जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्ख त्ति भणिदमत्थेसु । जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ॥"—प्रवचनसा०गा० ५८ ।

वह इतनी सुनिश्चित और वस्तुस्पर्शी है कि शब्द को तोड़े मरोड़े बिना ही सहजमें आर्थिक बोध हो जाता है। परोक्षकी जैनदर्शनसम्मत परिभाषा विलक्षण इसलिए मालूम होगी कि लोकमें इन्द्रियव्यापार रहित ज्ञानको परोक्ष कहा गया है'। जबकि जैनदर्शनमें इन्द्रियव्यापार रहित ज्ञानको परोक्ष कहा है'। वास्तवमें 'परोक्ष' शब्दसे भी यही अर्थ ध्वनित होता है। इस परिभाषाको ही केन्द्र बनाकर श्रकलङ्कदेवने परोक्ष की एक दूसरी परिभाषा रची है। उन्होंने श्रविशद ज्ञानको परोक्ष कहा है'। जान पड़ता है कि श्रकलङ्कदेवका यह प्रयत्न सिद्धान्त मतका लोकके साथ समन्वय करनेकी दृष्टिसे हुआ है। बादमें तो श्रकलङ्कदेवकृत यह परोक्ष-लक्षण जैनपरम्परामें इतना प्रतिष्ठित हुआ है कि उत्तरवर्ती सभी जैन तार्किकोंने' उसे श्रपनाया है। यद्यपि सबकी दृष्टि परोक्षको परापेक्ष मानने की ही रही है।

ग्रा. कुन्दकुन्दने परोक्षका लक्षण तो कर दिया था, परन्तु उसके भेदोंका कोई निर्देश नहीं किया था। उनके पश्चाद्वर्ती ग्रा० उमास्वातिने परोक्षके भेदोंको भी स्पष्टतया सूचित कर दिया ग्रौर मितज्ञान तथा श्रुत-ज्ञान ये दो भेद बतलाये। मितज्ञानके भी मिति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ग्रौर ग्रिभिनिबोध ये पर्याय नाम कहे। चूंकि मित मितज्ञान सामान्यरूप है। ग्रतः मितज्ञानके चार भेद हैं। इनमें श्रुतको ग्रौर मिला देनेपर परोक्षके फलतः उन्होंने पाँचभी भेद सूचित कर दिए ग्रौर पूज्यपादने उपमानादिक के प्रमाणान्तरत्वका निराकरण करते हुए उन्हें परोक्षमें ही ग्रन्तर्भाव हो जानेका संकेत कर दिया। लेकिन परोक्षके पाँच भेदोंकी सिलसिलेवार

१ देखो, सर्वार्थास० १-१२। २ सर्वार्थास० १-११। ३ "ज्ञान-स्यैव विश्वदनिर्भासिनः प्रत्यक्षत्वम्, इतरस्य परोक्षता ।"---लघीय० स्वो० का०३।४ परीक्षामु० २-१, प्रमाणपरी० पृ० ६६। ५ प्रवचन-सा० १-४८।

व्यवस्था सर्वप्रथम अकल क्कृदेवने की हैं। इसके बाद माणिक्यनित्द आदि ने परोक्षके पाँच ही भेद वर्णित किये हैं। हाँ, आचार्य वादिराजने अवश्य परोक्षके अनुमान और आगम ये दो भेद बतलाये हैं। पर इन दो भेंदोंकी परम्परा उन्हीं तक सीमित रही है, आगे नहीं चली, क्योंकि उत्तरकालीन किसीभी ग्रन्थकारने उसे नहीं अपनाया। कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यभि-ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम इन्हें सभीने निविवाद परोक्ष-प्रमाण स्वीकार किया है। अभिनव धर्मभूषणने भी इन्हीं पाँच भेदोंका कथन किया है।

# १५. स्पृति---

यद्यपि अनुभूतार्थविषयक ज्ञानके रूपमें स्मृतिको सभी दर्शनोंने स्वी-कार किया है। पर जैनदर्शनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नहीं मानते हैं। साधारणतया सबका कहना यही है कि स्मृति अनुभव के द्वारा गृहीत विषयमें ही प्रवृत्त होती है, इसलिए गृहीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नहीं हैं। न्याय-वैशैषिक, मीमांसक और बौद्ध सबका प्रायः यही अभिप्राय है। जैनदार्शनिकोंका कहना है कि प्रामाण्यमें प्रयोजक अविसंवाद है। जिस प्रकार प्रत्यक्षसे जाने हुए अर्थमें विसंवाद न होनेसे वह प्रमाण माना जाता हैं उसी प्रकार स्मृति से जाने हुए अर्थमें भी कोई विसंवाद नहीं होता और जहाँ होता है वह स्मृत्याभास हैं। ग्रतः स्मृति प्रमाणहीं होना

१ तघीय० का० १० ग्रीर प्रमाणसं० का २। २ "तच्च (परोक्षं) द्विविधमनुमानमागमश्चेति। ग्रतुमानमिप द्विविधं गौणमुस्यविकल्पात्। तत्र गौणमनुमानं त्रिविधम्, स्मरणम्, प्रत्यिभज्ञा, तर्कश्चेति .....।"—प्रमाणिन् पृ० ३३। ३ "सर्वे प्रमाणादयोऽनिधगतमर्थं समान्यतः प्रकारतो वाऽिधगमयन्ति, स्मृतिः पुनर्ने पूर्वानुभवमर्यादामितिकामित, तद्विषया तदून-विषया वा न तु तदिधकविषया, सोऽयं वृत्त्यन्तराद्विशेषः स्मृतेरिति विमृश्वितः।"—तत्त्ववैशा० १-११। ४ देखो, प्रमाणपरीक्षा पृ० ६६।

चाहिए। दूसरे, विस्मरणादिरूप समारोपका वह व्यवच्छेद करती है इस-लिए भी वह प्रमाण है। तीसरे श्रनुभव तो वर्त्तमान अर्थको ही विषय करता है और स्मृति अतीत अर्थको विषय करती है। अतः स्मृति कथं-चिद् अगृहीतग्राही होनेसे प्रमाण ही है।

### १६. प्रत्यभिज्ञान---

पूर्वोत्तरिवर्त्तवर्ती वस्तुको विषय करनेवाले प्रत्ययको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यवमर्श, संज्ञा श्रीर प्रत्यभिज्ञा ये उसीके पर्याय नाम हैं। बौद्ध चूंकि क्षणिकवादी हैं इसलिए वे उसे प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि पूर्व श्रीर उत्तर श्रवस्थाश्रोंमें रहनेवाला जब कोई एकत्व है नहीं तब उसको विषय करनेवाला एक ज्ञान कैसे हो सकता है? ग्रतः 'यह वही है' यह ज्ञान सादृश्यविषयक है। ग्रथवा प्रत्यक्ष श्रीर स्मरणरूप दो ज्ञानोंका समुच्चय है'। 'यह' ग्रंशको विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष हैं श्रीर 'वह' ग्रंशको ग्रहण करनेवाला ज्ञानस्मरण है, इस तरह वे दो ज्ञान हैं। श्रतएव यदि एकत्वविषयक ज्ञान हो भी तो वह श्रान्त है— ग्रप्रमाण है। इसके विपरीत न्याय-वैशेषिक श्रीर मीमांसक जो कि स्थिरवादी हैं, एकत्व विषयक ज्ञानको प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रमाण तो मानते हैं। पर वे उस ज्ञानको स्वतंत्र प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष ज्ञमाण स्वीकार करते हैं। जैनदर्शनका मन्तव्य है' कि प्रत्यभिज्ञान न तो बौद्धोंकी तरह ग्रप्रमाण

१ "नन् च तदेवेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरणरूपत्वात्, इदिमिति संवेद-नस्य प्रत्यक्षरूपत्वात् संवेदनिद्धत्यमेवैतत् तादृशमेवेदिमिति स्मरणप्रत्यक्ष-संवेदनिद्धत्यवत् । ततो नैकंज्ञानं प्रत्यभिज्ञास्यं प्रतिपद्यमानं सम्भवित ।" -प्रमाणप० पृ० ६६ । २ देखो, न्यायदी० पृ० ५८का फुटनोट । ३ "स्म-रणप्रत्यक्षजन्यस्य पूर्वोत्तरिववर्त्तवर्त्यकेद्रव्यविषयस्य प्रत्यभिज्ञानस्यैकस्य सुप्रतीतत्वात् । न हि तदिति स्मरणं तथाविषद्वव्यव्यवसायात्मकं तस्यातीत

है भीर न न्याय-वैशेषिक म्रादिकी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। किन्तु वह प्रत्यक्ष भौर स्मरणके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला भौर पूर्व तथा उत्तर पर्यायोंमें रहनेवाले वास्तविक एकत्व, सादश्य श्रादिको विषय करनेवाला स्वतन्त्र ही परोक्ष-प्रमाणविशेष है। प्रत्यक्ष तो मात्र वर्त्तमान पर्यायको ही विषय करता है और स्मरण अतीत पर्यायको ग्रहण करता है। अतः उभयपर्यायवर्ती एकत्वादिकको जाननेवाला संकलनात्मक (जोड़रूप) प्रत्यभिज्ञान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपर्यायध्यापी एकत्व-का अपलाप किया जावेगा तो कहीं भी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक सन्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। ग्रतः प्रत्यभिज्ञानका विषय एक-त्वादिक वास्तविक होनेसे वह प्रमाण ही है-अप्रमाण नहीं। और विराट् प्रतिभास न होनेसे उसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं कहा जासकता है। किन्तु स्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोक्ष प्रमाणका प्रत्यभिज्ञान नामक भेद-विशेष है। इसके एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादुश्यप्रत्यभिज्ञान, वैसादुश्यप्रत्य-भिज्ञान ग्रादि ग्रनेक भेद जैनदर्शनमें माने गये हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि ग्राचार्य विद्यानन्दने प्रत्यभिज्ञानके एकत्वप्रत्यभिज्ञान और सादृश्यप्रत्यभिज्ञान ये दो ही भेद बतलाये हैं। लेकिन दूसरे सभी जैनताकिकोंने उल्लिखित अनेक-दोसे अधिक भेद गिनाये हैं। इसे एक मान्यताभेद ही कहा जासकता है। वर्मभूषणने एकत्व, साद्क्य ग्रौर वैसादुश्य विषयक तीन प्रत्यभिज्ञानोंको उदाहरणद्वारा कण्ठोक्त कहा है

विवर्त्तमात्रगोचरत्वात् । नापीदमिति संवेदनं तस्य वर्त्तमानविवर्त्तमात्रविषय-त्वात् । ताभ्यामुपजन्यं तु संकलनज्ञानं तदनुवादपुरस्सरं द्रव्यं प्रत्यवमृज्ञत् ततोऽन्यदेव प्रत्यभिज्ञानमेकत्वविषयं तदपह्नवे क्वचिदेकान्वयाव्यवस्थानात् सन्तानैकत्वसिद्धिरपि न स्यात् ।"—प्रमाणप० पृ० ६६, ७० ।

१ देखो, तत्त्वार्यक्ष्लो० पृ० १६०, भ्रष्टस० पृ० २७६, प्रमाणपरी० पृ० ६६ ।

स्रोर यथाप्रतीति ऋन्य प्रत्यभिज्ञानोंको भी स्वयं जाननेकी सूचना की है। इससे यह मालूम होता है कि प्रत्यभिज्ञानोंकी दो या तीन स्रादि कोई निश्चित संख्या नहीं है। श्रकलङ्कदेव , माणिक्यनिंद और लघु श्रनन्त-वीयंने प्रत्यभिज्ञानके बहुभेदोंकी स्रोर स्पष्टतया संकेत भी किया है। इस उपर्युक्त विवेचनसे यही फलित होता है कि दर्शन और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी संकलनात्मक ज्ञान हों वे सब प्रत्यभिज्ञान प्रमाण समभना चाहिए। भले ही वे एकसे श्रधिक क्यों न हों, उन सबका प्रत्यभिज्ञानमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। यही कारण है कि नैयायिक जिस सादृश्यविषयक ज्ञानको उपमान नामका श्रनग प्रमाण मानता है वह जैन-दर्शनमें सादृश्यप्रत्यभिज्ञान है। उपमानको पृथक् प्रमाण माननेकी हालतमें वैसादृश्य, प्रतियोगित्व, दूरत्व श्रादि विषयक ज्ञानों को भी उसे पृथक् प्रमाण माननेका श्रापादन किया गया है । परन्तु जैनदर्शनमें इन सबको संकलनात्मक होनेसे प्रत्यभिज्ञानमें ही श्रन्तर्भाव कर लिया है।

#### १७. तर्क --

सामान्यतया विचारिवशेषका नाम तर्क है। उसे चिन्ता, ऊहा,ऊहापोह ग्रादि भी कहते हैं। इसे प्रायः सभी दर्शनकारोंने माना है। न्यायदर्शनमें बह एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया गया है। तर्कके प्रामाण्य ग्रीर ग्रप्रा-माण्यके सम्बन्धमें न्यायदर्शनका ग्राभिमत है कि तर्क न तो प्रमाणचतु-

प्रमितोऽर्थः प्रमाणानां बहुभेदः प्रसज्यते ।"—न्यायवि० का० ४७२। तथा का० १६,२०। ५ देखो न्यायसूत्र १-१-१। ६ "तर्को न प्रमाण-संग्रहीतो न प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात् … प्रमाणविषयविभागान्त्

१ देखो, लघीय० का २१। २ परीक्षामु० ३-५-१०।

३ प्रमेयर० ३-१० ।

४ "उपमानं प्रसिद्धार्थसाधम्यात् साध्यसाधनम् । यदि किञ्चिवशेषेण प्रमाणान्तरिमध्यते ॥

ष्टयके अन्तर्गत कोई प्रमाण है और न प्रमाणान्तर है क्योंकि वह अपिरच्छेदक है। किन्तु परिच्छेदकप्रमाणोंके विषयका विभाजक—युक्तायुक्त
विचारक होनेसे उनका यह अनुप्राहक—सहकारी है। तात्पर्य यह कि
प्रमाणसे जाना हुन्ना पदार्थ तर्कके द्वारा पुष्ट होता है। प्रमाण जहाँ
पदार्थोंको जानते हैं वहाँ तर्क उनका पोषण करके उनकी प्रमाणताके
स्थितीकारणमें सहायता पहुँचाता है। हम देखते हैं कि न्यायदर्शनमें
तर्कको प्रारम्भमें सभी प्रमाणोंके सहायकरूपसे माना गया है। किन्तु
पीछे उदयनाचार्य' बर्द्धमानोपाध्याय' ग्रादि पिछले नैयायिकोंने विशेषतः
ग्रनुमान प्रमाणमें ही व्यभिचारशङ्काके निवर्त्तक ग्रौर परम्परया व्याप्ति-

प्रमाणानामनुग्राहकः । यः प्रमाणानां विषयस्तं विभजते । कः पुनर्विभागः? युक्तायुक्तविचारः । इदं युक्तिमिदमयुक्तिमिति । यत्तत्र युक्तं भवति तदनुजानाति नत्ववधारयति । अनवधारणात् प्रमाणान्तरं न भवति ।"—न्यायवा० पृ० १७ ।

१ "तर्कः प्रमाणसहायो न प्रमाणमिति प्रत्यक्षसिद्धत्वात् ।"—न्याय-वा० ता० परिशु०पृ० ३२७। "तथापि तर्कस्यारोपिताव्यवस्थितसत्त्वौपा-धिकसत्विषयत्वेनानिश्चायकतया प्रमारूपत्वाभावात् । तथा च संशयात्प्र-च्युतो निर्णयं चाप्राप्तः तर्क इत्याहुः अन्यत्राचार्याः । संशयो हि दोला-यतानेककोटिकः । तर्कस्तु नियतां कोटिमालम्ब्यते ।"—तात्पर्यपरिशु० पृ० ३२६ । २ "अनिभमतकोटावनिष्टप्रसंगेनानियतकोटिसंशयादिनिवृत्ति-रूपोऽनुमितिविषयविभागस्तर्केण क्रियते ।"—तात्पर्यपरिशु० पृ० ३२४ । "तर्कः शङ्कावधिर्मतः ।" यावदाशङ्कः तर्कप्रवृत्तेः । तेन हि वर्त्तमाने-सोपाधिकोटौ तदायत्तव्यभिचारकौटौ वाऽनिष्टमुपनयतेक्छा विच्छिद्यते । विच्छिन्नविपक्षच्छश्च प्रमाता भूयोदर्शनोपलब्धसाहचर्यं लिङ्गमनाकुलोऽधि-तिष्ठिति ।"—न्यायकु० ३-७ । ३ "तर्कसहकृतभूयोदर्शनजसंस्कारसचिव-प्रमाणेन व्याप्तिगृं ह्यते ।"—न्यायकुषु० प्रकाश० ३-७ । ग्राहकरूपसे तर्कको स्वीकार किया है। तथा व्याप्तिमें ही तर्कका उपयोग बतलाया है'। विश्वनाथ पञ्चाननका कहना है' कि हेतुमें अप्रयोजक-त्वादिकी शङ्काकी निवृत्तिके लिए तर्क अपेक्षित होता है। जहाँ हेतुमें अप्रयोजकत्वादिकी शङ्का नहीं होती है वहाँ तर्क अपेक्षित भी नहीं होता है। तर्कसंग्रहकार अन्तम्भट्टने' तो तर्कको अयथार्थानुभव (अप्रमाण) ही वतलाया है। इस तरह न्यायदर्शनमें तर्ककी मान्यता अनेक तरह की है पर उसे प्रमाणरूपमें किसीने भी स्वीकार नहीं किया। बौद्ध तर्कको व्याप्तिग्राहक मानते तो हैं पर उसे प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प कहकर अप्रमाण स्वीकार करते हैं। मीमांसक' ऊहके नामसे तर्कको प्रमाण मानते हैं।

जैनतार्किक प्रारम्भसे ही तर्कके प्रामाण्यको स्वीकार करते हैं श्रीर उसे सकलदेशकाल व्यापी अविनाभावरूप व्याप्तिका ग्राहक मानते श्राये हैं। व्याप्तिग्रहण न तो प्रत्यक्षसे हो सकता है; क्योंकि वह सम्बद्ध श्रीर वर्त्तमान श्रयंको ही ग्रहण करता है श्रीर व्याप्ति सर्वदेशकालके उपसंहार-पूर्वक होती है। श्रनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण सम्भव नहीं है। कारण, प्रकृत श्रनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण माननेपर श्रन्योन्याश्रय श्रीर श्रन्य अनुमानसे माननेपर अनवस्था दोष श्राता है। श्रतः व्याप्तिके ग्रहण करनेके लिए तर्कको प्रमाण मानना श्रावश्यक एवं श्रनिवार्य है। धर्म-भूषणने भी तर्कको पृथक् प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया है।

#### १८. श्रनुसान---

यद्यपि चार्वाकके सिवाय न्याय-वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक ग्रीर बौद्ध सभी दर्शनोंने ग्रनुमानको प्रमाण माना है ग्रीर उसके स्वार्थानुमान

१ "तत्र का व्याप्तियंत्र तर्कोपयोगः। न तावत् स्वाभाविकत्वम् "।"
— न्यायकुसु० प्रकाश० ३-७। २ देखो, न्यायसूत्रवृत्ति १-१-४०।
३ देखो, तर्कसं० पृ० १५६। ४ "त्रिविधश्च ऊहः मंत्रसामसंस्कारविषयः।"
— शावरभा० ६-१-१।

तथा परार्थानुमान ये दो भेद भी प्रायः सभीने स्वीकार किये हैं। पर लक्षणके विषयमें सबकी एकवाक्यता नहीं है। नैयायिक पाँचरूप हेतुसे अनुमेयके ज्ञानको अथवा अनुमितिकरण (लिङ्गारामर्थ) को अनुमान मानते हैं। वैशेषिक , सांख्य और बौर्ड त्रिरूप लिङ्गसे अनुमेयार्थज्ञानको अनुमान कहते हैं। मीमांसक (प्रभाकरके अनुगामी) नियतसम्बन्धैकदर्शनादि चतुष्टय कारणों (चतुर्लक्षण लिङ्ग)से साध्यज्ञान को अनुमान वर्णित करते हैं।

जैन दार्शनिक अविनाभावरूप एकलक्षण साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान प्रतिपादन करते हैं। वास्तवमें जिस हेतुका साध्यके साथ अविनाभाव (विना—साध्यके अभावमें—अ—साधनका न—भाव—होना । अर्थात् अन्यथानुपपत्ति निश्चित है उस साध्याविनाभावि हेतुसे जो साध्यका ज्ञान होता है वही अनुमान है। यदि हेतु साध्यके साथ अविनाभूत नहीं है

१ देखो, न्यायवा० १-१-५। २ "लिङ्गदर्शनात् सञ्जायमानं लैङ्गिकम्। लिंगं पुनः—यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदिन्वते तदभावे च नास्त्येव तिल्लगमनुमापकम् ॥ यदनुमेयेनार्थेन देशिवशेषे कालिवशेषे वा सहचरितमनुमेयधर्मान्विते चान्यत्र सर्विस्मन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेयिवपरीते च सर्विस्मन् प्रमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापकं लिङ्गं भवतीति।"—प्रशस्तपा० भा० पृ० १००। ३ माठव० का० ५। ४ "अनुमानं लिगादर्थंदर्शनम् लिङ्गं पुनित्त्रक्ष्पमुक्तम्। तस्माद्यदनुमेयेऽर्थे ज्ञानमुत्पद्यतेऽन्तितत्र अनित्यः शब्दः इति वा तदनुमानम्।"—ग्यायप्र० पृ० ७। ५ "ज्ञातसम्बन्धनियमस्यैकदेशस्य दर्शनात्। एक देशान्तरे बुद्धिरनुमानमबाधिते ॥ तस्मात्पूर्णमिदमनमानुकारणपरिगणनम्—नियतसम्बन्धैकदेशदर्शनं सम्बन्धिनयमस्मरणं चाबाधकञ्चाबा-धितविषयत्वं चेति।"—प्रकरणपञ्चिष् पृ० ६४, ७६।

तो वह साध्यका श्रनुमापक नहीं हो सकता है भौर यदि साध्यका ग्रवि-नाभावी है तो नियमसे वह साध्यका ज्ञान करायेगा। श्रतएव जैन तार्किकोने त्रिरूप या पञ्चरूप ग्रादि लिंग से जनित ज्ञानको ग्रनुमान न कह कर श्रविनाभावी साधनसे साध्यके ज्ञानको श्रनुमानका लक्षण कहा है । श्राचार्य धर्मभूषणने भी श्रनुमानका यही लक्षण बतलाया है ग्रीर उसका सयुक्तिक विशद व्याख्यान किया है।

#### १६. ग्रवयवमान्यता---

परार्थानुमान प्रयोगके श्रवयवोंके सम्बन्धमें उल्लेखयोग्य श्रीर महत्व की चर्चा है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे जानने योग्य है। दार्शनिक परम्परा में सबसे पहिले गौतमने परार्थानुमान प्रयोगके पाँच श्रवयवोंका निर्देश किया है श्रीर प्रत्येकका स्पष्ट कथन किया है। वे श्रवयय ये हैं—१ प्रतिज्ञा २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय श्रीर निगमन। उनके टीकाकार वात्स्या-यनने नैयायिकोंकी दशावयवमान्यताका भी उल्लेख किया है। इससे कम या श्रीर श्रविक श्रवयवोंकी मान्यताका उन्होंने कोई संकेत नहीं किया। इससे मालूम होता है कि वात्स्यायनके सामने सिर्फ दो मान्यताएँ थीं, एक पञ्चावयवकी, जो स्वयं सुत्रकारकी है श्रीर दूसरी दशावयवोंकी, जो दूसरे

१ "लिङ्गात्साध्याविनाभावाभिनिबोधैकलक्षणात् । लिङ्गिधोरनुमानं तत्फलं हानादिबुद्धयः ॥"—लघीय० का० १२ । "साधनात् साध्य-विज्ञानमनुमानम् ।"—न्यायवि० का० १७० । "साधनात्साध्यविज्ञान-मनुमानम् ।"—परीक्षामु० ३-१४ । प्रमाणपरी० पृ० ७० ।

२ "प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ।"-न्यायसुत्र १-१-३२ ३ "दशावयवानित्येके नैयायिका वाक्ये संचक्षते--जिज्ञासा संशयः शक्य-प्राप्तिः प्रयोजनं संशयच्युदास इति ।"--न्यायवात्स्या० सा० १-१-३२ ।

किन्हीं नैयायिकोंकी है। श्रागे चलकर हमें उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें खण्डन सहित तीन श्रवयवोंकी मान्यताका निर्देश मिलता है। यह मान्यता बौद्ध विद्वान् दिग्नागकी है। क्योंकि वात्स्यायनके बाद उद्योतकरके पहले दिग्नागने ही श्रिष्ठकसे श्रिष्ठक तीन श्रवयव स्वीकृत किये हैं। सांस्थ-विद्वान् माठर यदि दिग्नागके पूर्ववर्ती हैं तो तीन श्रवयवोंकी मान्यता माठरकी समक्ता चाहिए। वाचस्पति मिश्रने दो श्रवयव (हेतु श्रौर दृष्टान्त) की मान्यताका उल्लेख किया है श्रौर तीन श्रवयविष्ठकी तरह उसका निषेध किया है। यह द्वचवयवकी मान्यता बौद्ध तार्किक धर्म-कीर्तिको है, क्योंकि हेतुस्प एक श्रवयवके श्रतिरिक्त हेतु श्रौर दृष्टान्त दो श्रवयवोंको भी धर्मकीर्तिने ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसम्मत पक्ष, हेतु श्रौर दृष्टान्तमें से पक्ष (प्रतिज्ञा) को निकाल दिया है। श्रतः वाचस्पित मिश्रने धर्मकीर्तिको ही द्वचवयव मान्यताका उल्लेख किया है श्रौर उसे प्रतिज्ञाको माननेके लिए संकेत किया है। यद्यपि जैनविद्वा-

१ "भ्रपरे त्र्यवयवमिति × × त्र्यवयवमिप वाक्यं यथा न भवति तथोपनयनिगमनयोरर्थान्तरभावं वर्णयन्तो वक्ष्यामः।" — न्यायवा० पृ.१०७, १०८। २ "पक्षहेतुदृष्टान्तवचनैहि प्राश्निकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यते इति प्यवयवम् ।" — न्यायप्र० पृ० १,२। ३ "पक्षहेतुदृष्टान्ता इति त्र्यवयवम् ।" — भाठरवृ० का० ४। ४ "त्र्यवयवम् वग्रहणमुपलक्षणार्थम्, द्वचवयवमपीत्यिप दृष्टव्यम् । " — त्र्यवयवमपीत्यिप दृष्टव्यम् । " — न्यायवा० तत्प० पृ० २६६, २६७। ४ "ग्रथवा तस्यैव साधनस्य यन्नाङ्गं प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि । " — वादन्या० पृ० ६१। "तद्भावहेतुभावौ हि दृष्टान्ते तदवेदिनः। स्थाप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः।" — प्रमाणवा० १-१२८।

नोंने भी दो भवयवोंको माना है पर उनकी मान्यता उपर्युक्त मान्यता-से भिन्त है। ऊपरकी मान्यतामें तो हेत् और दृष्टान्त ये दो अवयव हैं श्रीर जैन विद्वानों की मान्यतामें प्रतिज्ञा श्रीर हेत् ये दो श्रवयव हैं। जैन तार्किकोने प्रतिज्ञाका समर्थन और दृष्टान्तका निराकरण किया है। तीन अवयवोंकी मान्यता सांख्यों (माठर का० ५) और बौद्धोंके अलावा मीमांसकों (प्रकरणपं० प्० ५३-५५) की भी है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि लघु ग्रनन्तवीर्य (प्रमेयर० ३-३६) ग्रीर उनके ग्रनुसर्ता हेमचन्द्र (प्रमाणमी० २-१-८) मीमांसकोंकी चार ग्रवयव मान्यताका भी उल्लंख करते हैं यदि इनका उल्लंख ठीक है तो कहना होगा कि चार भवयवोंकों मानने वाले भी कोई मीमांसक रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दशावयव भीर पञ्चावयवकी मान्यता नैयायिकों की है। चार और तीन भ्रवयवोंकी मीमांसकों, तीन भ्रवयवोंकी सांख्यों, तीन, दो भ्रौर एक अवयवोंकी बौद्धों और दो अवयवोंकी मान्यता जैनोंकी है। वादिदेवसुरि-ने धर्मकीत्तिकी तरह विद्वानके लिए अकेले हेतुका भी प्रयोग बतलाया है। पर ग्रन्य सभी दिगम्बर श्रीर क्वेताम्बर विद्वानोंने परार्थानमानप्रयोग के कमसे कम दो ग्रवयव ग्रवश्य स्वीकृत किये हैं। प्रतिपाद्योंकेग्रनरोधसे तो तीन, चार ग्रौर पाँचभी अवयव माने हैं। ग्रा॰ धर्मभूषणने पूर्व पर-म्परानसार वादकथाकी अपेक्षा दो और वीतरागकथाकी अपेक्षा अधिक श्रवयवोंके भी प्रयोगका समर्थन किया हैं।

१ "एतद्द्वयमेवानुमानांगं नोदाहरणम्।"—परीक्षामु० ३-३७। २ देखो, परीक्षामु० ३-३४। ३ देखो, परीक्षामु० ३-३८-४३। ४ नियुंक्तिकार भद्रवाहुने (दश० नि० गा० १३७) भी वशावयवोंका कथन किया है पर वे नैयायिकोंसे भिन्न हैं। ५ देखो, स्याद्वादरत्नाकर पृ० ५४८।

# २०. हेतुका लक्षण---

हेतुके लक्षणसम्बन्धमें दार्शनिकोंका भिन्न भिन्न मत है। वैशेषिक', सांख्य' और बौढ' हेतुका बैरूप्य लक्षण मानते हैं। यद्यपि हेतुका बिरूप लक्षण अधिकांशतः बौढोंका ही प्रसिद्ध है, वैशेषिक और सांख्योंका नहीं। इसका कारण यह है कि बैरूप्यके विषयमें जितना सूक्ष्म और विस्तृत विचार बौढ विद्वानोंने किया है तथा हेतुबिन्दु जैसे तद्विषयक स्वतन्त्र प्रत्यों की रचना की हैं उतना वैशेषिक और सांख्य विद्वानोंने न तो विचार ही किया है और न कोई उस विषयके स्वतन्त्र ग्रंथ ही लिखे हैं। पर हेतुके बैरूप्यकी मान्यता वैशेषिक एवं सांख्योंकी भी है। और वह बोढोंकी अपेक्षा प्राचीन है। क्योंकि बौढोंकी बैरूप्यकी मान्यता तो वसुबन्धु और मुख्यतया दिग्नागसे ही प्रारम्भ हुई जान पड़ती है। किन्तु वैशेषिक और सांख्योंके बैरूप्यकी परम्परा बहुत पहलेसे चली आरही है। प्रशस्तपादने अपने प्रशस्तपादभाष्य (पृ० १०० में काश्यप भीर (कणाद') कथित दो पद्योंको उद्घृत किया है, जिनमें पक्षधमंत्व, सपक्षसत्त्व और

१ देखो, प्रस्तावना पृ० ४५ का फुटनोट । २ सांख्यका० माठर वृ० ५ । ३ "हेतुस्त्रिक्षः । किं पुनस्त्रैक्ष्प्यम्? पक्षधर्मत्वम्, सपक्षे सत्त्वम्, विपक्षे चासत्त्वमिति ,"—न्यायप्र० पृ० १ । यही वजह है कि तर्कग्रन्थोंमें बोद्धाभिमत ही त्रैक्ष्प्य का विस्तृत खण्डन पाया जाता है और 'त्रिलक्षण-कदर्थन' जैसे ग्रन्य रचे गये हैं। ५ ये दिग्नाग (४२५A.D.) के पूर्ववर्ती हैं ग्रौर लगभग तीसरी चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता है । ६ उद्योतकरने 'काश्यपीयम्' शब्दोंके साथ न्यायवात्तिक (पृ० ६६) में कणादका संशयलक्षणवाला 'सामान्यप्रत्यक्षात्' ग्रादि सूत्र उद्घृत किया है । इससे मालूम होता है कि काश्यप कणादका ही नामान्तर था, जो वैशेषिकदर्शनका प्रणेता एवं प्रवर्त्तक है ।

विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपोंका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थन है भौर माठरने भ्रपनी सांख्यकारिकावृत्तिमें उनका निर्देश किया है। कुछ भी हो, यह भ्रवश्य है कि त्रिरूप लिङ्ग को वैशेषिक, सांख्य और बौद्ध तीनोंने स्वीकार किया है।

नैयायिक पूर्वोक्त तीन रूपोंमें अवाधितविषयत्व ग्रौर असत्प्रतिपक्षत्व इन दो रूपोंको ग्रौर मिलाकर पाँचरूप हेतुका कथन करते हैं। यह त्रेरूप्य ग्रौर पाँचरूप्यकी मान्यता ग्रित प्रसिद्ध है ग्रौर जिसका खण्डन मण्डन न्यायग्रन्थोंमें बहुलतया मिलता है। किन्तु इनके श्रलावा भी हेतुके द्विलक्षण, चतुर्लक्षण ग्रौर पड्लक्षण एवं एकलक्षणकी मान्यताग्रोंका उल्लेख तर्कग्रन्थोंमें पाया जाता है। इनमें चतुर्लक्षणकी मान्यता संभवतः मीमांसकोंकी मालूम होती है, जिसका निर्देश प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् प्रभाकरानुयायी शालिकानाथने किया है। उद्योतकर ग्रौर वाचस्पित मिश्रके ग्रीभप्रायानुसार पंचलक्षण की तरह द्विलक्षण, तिलक्षण ग्रौर

१ "गम्यतेऽनेनेति लिङ्गम्; तच्च पञ्चलक्षणम्, कानि पुनः पञ्चलक्षणानि ? पक्षधमंत्वम्, सपक्षधमंत्वम्, विपक्षाद्व्यावृत्तिरवाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं चेति । "एतैः पंचिभलंक्षणैरुपपन्नं लिङ्गमनुमापकं
भवति ।" — न्यायमं० पृ० १०१ । न्यायकलि० पृ० २ । न्यायवा० ता०
पृ० १७१ । २ देखो, प्रस्तावना पृ० ४२ का फुटनोट । ३ "साध्ये
व्यापकत्वम्, उदाहरणे चासम्भवः । एवं द्विलक्षणस्त्रिलक्षणस्च हेतुर्लभ्यते ।" — न्यायवा० पृ० ११६ । "च शब्दात् प्रत्यक्षागमाविरुद्धं चेत्येवं
चतुर्लक्षणं पंचलक्षणमनुमानमिति ।" — न्यायवा० पृ० ४६ । ४ "एतदुक्तं
भवति, अवाधितविषयमसत्प्रतिपक्षं पूर्वविदिति ध्रुव कृत्वा शेषविदयेका
विधा, सामान्यतोदृष्टमिति द्वितीया, शेषवत्सामान्यतोदृष्टमिति तृतीया,
तदेवं त्रिविधमनुमानम् । तत्र चतुर्लक्षणं द्वयम् । एकं पंचलक्षणमिति ।"
— न्यायवा० ता० पृ० १७४ ।

चतुर्लक्षणकी मान्यताएँ नैयायिकोंकी ज्ञात होती हैं। यहाँ यह घ्यान देने योग्य है कि जयन्तभट्ट'ने पञ्चलक्षण हेतुका ही समर्थन किया है, उन्होंने अपञ्चलक्षणको हेतु नहीं माना। पिछले नैयायिक शङ्करमिश्रने हेतुकी गमकतामें जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हों उतने रूपोंको हेतुलक्षण स्वीकार किया है श्रीर इस तरह उन्होंने अन्वयव्यतिरेकी हेतुमें पाँच श्रीर केक्लान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी हेतुओं चार ही रूप गमकताप्योगी बतलाये हैं। यहां एक खास बात श्रीर ध्यान देनेकी है वह यह कि जिस अविनाभावको जैनतार्किकोंने हेतुका लक्षण प्रतिपादन किया है, उसे जयन्तभट्ट श्रीर वाचस्पतिने पंच लक्षणोंमें समाप्त माना है। श्रर्थात् अविनाभावके द्वारा ही सर्व रूपोंके ग्रहण हो जाने पर जोर दिया है, पर वे अपनी पंचलक्षण या चार लक्षणवाली नैयायिक परम्पराके मोहका त्याग नहीं कर सके। इस तरह नैयायिकोंके यहाँ कोई एक निश्चित पक्ष

१ "केवलान्वयी हेतुर्नास्त्येव अपञ्चलक्षणस्य हेतुत्वाभावात्। केवलव्यतिरेकी तु क्वचिद् विषयेऽन्वयव्यतिरेकपूलः प्रवर्तते नात्यन्तमन्वयबाह्यः।"

-न्यायकलि० पृ० १०। २ "केवलान्वयिसाध्यको हेतुः केवलान्वयी।
अस्य च पक्षसत्त्वसपक्षसत्वाबाधितासत्प्रतिपक्षितत्वानि चत्वारि रूपाणि
गमकत्वौपयिकानि । अन्वयव्यतिरेकिणस्तु हेतोविपक्षासत्त्वेन सह पंच।
केवलव्यतिरेकेणः सपक्षसत्वव्यतिरेकिण चत्वारि । तथा च यस्य हेतोर्यावन्ति रूपाणि गमकतौपयिकानि स हेतुः।" — वैशेषि० उप० पृ० ६७।
३ "एतेषु पंचलक्षणेषु अविनाभावः समाप्यते । अविनाभावो व्याप्तिर्नियमः प्रतिवन्धः साध्याविनाभावित्वमित्यर्थः।" — न्यायकलि० पृ० २।
४ "यद्यप्यविनाभावः पंचसु चतुर्षुं वा रूपेषु लिङ्गस्य समाप्यते इत्यविनाभावेनैव सर्वाणि लिङ्गरूपाणि सङ्गृह्यन्ते, तथापीह प्रसिद्धसच्छव्दाभ्यां
द्वयोः सङ्ग्रहे गोवलीवर्षन्यायेन तत्परित्यज्य विपक्षव्यतिरेकासत्प्रतिक्षत्वाबाधितविषयत्वानि सङ्गृह्वाति ।" — न्यायवा० ता० पृ० १७६।

रहा मालूम नहीं होता। हाँ, उनका पाँचरूप हेतुलक्षण अधिक एवं मुख्य प्रसिद्ध रहा और इसीलिये उसीका खण्डन दूसरे तार्किकोने किया है।

बौद्ध विद्वान् धर्मकीर्तिने 'ग्रपरे' शब्दोंके साथ, जिसका ग्रचंटने 'नैयायिक ग्रौर मीमांसकों ग्रादि' ग्रथं किया है, हेतुकी पंचलक्षणोंके साथ ज्ञातत्त्वको मिलाकर षड्लक्षण मान्यता का भी उल्लेख किया है। यद्यपि यह षड्लक्षणवाली मान्यता न तो नैयायिकोंके यहाँ उपलब्ध होती है ग्रौर न मीमांसकों के यहाँ ही पाई जाती है फिर भी सम्भव है कि ग्रचंट के सामने किसी नैयायिक या मीमांसक ग्रादिका हेतुको षड्लक्षण मानने-का पक्ष रहा हो ग्रौर जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। यह भी सम्भव है कि प्राचीन नैयायिकोंने जो ज्ञायमान लिङ्गको ग्रौर भाट्टोंने ज्ञातिता को ग्रनुमितिमें कारण माना है ग्रौर जिसकी ग्रालोचना विश्वनाथ पंचाननने की है उसीका उल्लेख ग्रचंटने किया हो।

एकलक्षणकी मान्यता ग्रसन्दिग्धरूपसे जैन विद्वानोंकी है, जो ग्रविनाभाव या ग्रन्यथानुपपत्तिरूप है ग्रौर ग्रकल ङ्कदेवके भी पहिलेसे चली ग्रा रही है। उसका मूल सम्भवतः समन्तभद्रस्वामीके 'सध्मेणेव साध्यस्य साधम्यादिवरोधितः' (ग्राप्तमी० का० १०६) इस वाक्यके 'ग्रविरोधत':

१ "षड्लक्षणो हेतुरित्यपरे नैयायिकमीमांसकादयो मन्यन्ते । कानि पुनः षड्रूपाणि हेतोस्तैरिष्यन्ते इत्याहः जीणि चैतानि पक्षधमिन्वय-व्यतिरेकाख्याणि, तथा प्रवाधितविषयत्वं चतुर्थं रूपम् तथा विविक्षतैक-संख्यत्वं रूपानतरं तथा ज्ञातत्वं च ज्ञानविषयत्वं च, नह्यज्ञातो हेतुः स्वसत्तामात्रेण गमको युक्त इति ।"—हेतुवि० पृ० ६८, हेतुवि० टी० पृ० २०४ । २ "प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिङ्गमनुमितिकरण-मिति वदन्ति । तद्दूषयित ग्रनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गां तु करणं न हि ।" – सि० मु० पृ० ५० । "भाट्टानां मते ज्ञानमतीन्द्रियम् । ज्ञानजन्या ज्ञातता प्रत्यक्षा तया ज्ञानमनुमीयते ।"—सि० मु० पृ० ११६ ।

पदमें सम्नहित है। ग्रकलङ्कदेवने उसका वैसा विवरण भी किया है।
ग्रीर विद्यानन्दने तो उसे स्पष्टतः हेतुलक्षणका ही प्रतिपादक कहा है।
ग्रकलङ्कि पहिले एक पात्रकेशरी या पात्रस्वामी नामके प्रसिद्ध जैनाचार्य भी हो गये हैं जिन्होंने त्रैरूपका कदर्थन करनेके लिए 'त्रिलक्षणक्वर्यनं' नामक ग्रन्थ रचा है ग्रीर हेतुका एकमात्र 'ग्रन्यथानुपपन्नत्व' लक्षण स्थिर किया है। उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन' ग्रकलङ्क, वीरसेन', कुमारनन्दि, विद्यानन्द, ग्रनन्तवीर्य, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवसूरि ग्रीर हेमचन्द्र ग्रादि सभी जैनतार्किकोंने ग्रन्यथानुपपन्नत्व (ग्रविनाभाव) को ही हेतुका लक्षण होनेका सवलताके साथ समर्थन किया है। वस्तुतः ग्रविनाभाव ही हेतुकी गमतामें प्रयोजक है। त्रैरूप्य या पाञ्चरूप्य तो गुरुभूत एवं ग्रविनाभावका ही विस्तार हैं। इतना ही नहीं दोनों ग्रव्यापक भी हैं। कृत्ति-कोदयादि हेतु पक्षधमं नहीं हैं फिर भी ग्रविनाभाव रहनेसे गमक देखे जाते हैं। ग्रा० धमंभूषणने भी त्रैरूप्य ग्रीर पाञ्चरूप्यकी सोपपत्तिक ग्रालोचना करके 'ग्रन्ययानुपपन्नत्व' को ही हेतुलक्षण सिद्ध किया है ग्रीर निम्न दो कारिकाग्रोंके द्वारा ग्रपने वक्तव्यको पुष्ट किया है :—

१ "सपक्षेणैव साध्यस्य साधम्यादित्यनेन हेतोस्त्रैलक्षण्यम्, ग्रविरोधात् इत्यन्यथानुपर्णातं च दर्शयता केवलस्य त्रिलक्षणस्यासाधनत्वमुक्तं तत्पुत्र-त्वादिवत् । एकलक्षणस्य तृ गमकत्वं "नित्यत्वैकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नो-पपद्यते" इति बहुलमन्यथानुपपत्तेरेव समाश्रयणात् ।—ग्रष्टका० ग्राप्त-मी० का० १०६ । २ "भगवन्तो हि हेतुलक्षणमेव प्रकाशयन्ति, स्याद्धा-दस्य प्रकाशितत्वात् ।"—ग्रष्टस० पृ० २८६ । ३ सिद्धसेनने 'ग्रन्यथा-नुपपन्नत्वं हेतोर्लक्षणमीरितम्'-(न्यायवा०का० २१) शब्दो द्वारा दोहराया है ग्रीर 'ईरितम्' शब्दका प्रयोग करके उसकी प्रसिद्धि एवं ग्रनुसरण स्यापित किया है । ४ देखो, श्रवला० पु० १३, पृ० २४६ ।

म्रान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्।। म्रान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चिभिः। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चिभिः।।

इनमें पिछली कारिका स्नाचार्य विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ है भौर वह प्रमाणपरीक्षामें उपलब्ध है। परन्तु पहली कारिका किसकी है? इस सम्बन्धमें यहाँ कुछ विचार किया जाता है।

इसमें सन्देह नहीं कि यह कारिका त्रैरूप्य खण्डनके लिए रची गई है और वह बड़े महत्वकी है। विद्यानन्दने ग्रंपनी उपर्युक्त कारिका भी इसीके ग्राघार पर पाँचरूप्यका खण्डन करनेके लिए बनाई है। इस कारिकाके कर्त्ता ग्रनन्तवीर्यने उसका उद्गम सीमन्घरस्वामीसे बतलाया है। प्रभाचन्द्र और वादिराज कहते हैं कि उक्त कारिका सीमन्घरस्वामीके समवशरणसे लाकर पद्मावतीदेवीने पात्रकेशरी ग्रंथवा पात्रस्वामीके लिए समिपत की थी। विद्यानन्द उसे वात्तिककारकी कहते हैं। वादिदेवसूरि श्रीर शांतिरक्षित पात्रस्वामीकी प्रकट करते हैं। इस तरह इस कारिका के कर्त्तात्वका ग्रनिणय बहुत पुरातन है।

देखना यह है कि उसका कर्ता है कौन ? उपर्युक्त सभी ग्रन्थकार ईसाकी ग्राठवीं शताब्दीसे ११वीं शताब्दीके भीतर हैं ग्रौर शान्तरक्षित (७०४-७६३ ई०) सबमें प्राचीन हैं। शान्तरक्षितने पात्रस्वामीके नामसे ग्रौर भी कितनी ही कारिकाग्रों तथा पदवाक्यादिकोंका उल्लेख करके उनका ग्रालोचन किया है। इससे वह निश्चितरूपसे मालूम हो

१ सिद्धिविनि० टी० पृ० ३०० A। २ देखो, गद्यकथाकोशगत पात्रकेशरीको कथा। ३ न्यायवि० वि० २-१५४ पृ. १७७। ४ तस्वार्थ-इसो० पृ० २०४। ४ स्या० रत्ना० पृ० ५२१। ६ तस्वसं० पृ० ४०६।

जाता है कि शान्तरक्षितके सामने पात्रस्वामीका कोई ग्रन्थ ग्रवश्यही रहा है । जैनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मानी जाती हैं—१ त्रिलक्ष-णकदर्थन और दूसरी पात्रकेशरीस्तोत्र । इनमें दूसरी रचना तो उपलब्ध है, पर पहली रचना उपलब्ध नहीं है। केवल ग्रन्थान्तरों ग्रादिमें उसके उल्लेख मिलते हैं। 'पात्रकेशरीस्तोत्र' एक स्तोत्र ग्रन्थ है ग्रौर उसमें ग्राप्तस्तुतिके बहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन है । इसमें पात्रस्वामीके नाम से शांतिरक्षितके द्वारा तत्त्वसंग्रहमें उद्धत कारिकाएँ, पद, वाक्यादि कोई नहीं पाये जाते । श्रतः यही सम्भव है कि वे त्रिलक्षणकदर्थनके हों; क्योंकि प्रथम तो ग्रन्थका नाम ही यह बताता है कि उसमें त्रिलक्षणका कदर्थन-खण्डन--किया गया है। दूसरे, पात्रस्वामीकी ग्रन्य तीसरी ग्रादि कोई रचना नहीं सूनी जाती, जिसके वे कारिकादि सम्भावनास्पद होते । तीसरे, ग्रनन्तवीर्यकी चर्चासे माल्म होता है कि उस समय एक ग्राचार्यपरम्परा ऐसी भी थी, जो 'ग्रन्यथानुपपत्ति' वात्तिकको त्रिलक्षणकदर्थनका बतलाती थी । चौथे, वादिराजके उल्लेख ग्रौर श्रवणवेलगोलाकी मल्लिषेणप्रश-स्तिगत पात्रकेशरी विषयक प्रशंसापद्य से भी उक्त वार्त्तिकादि त्रिलक्षण-कदर्थनके जान पड़ते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेशरी नामके एक ही विद्वान् जैन साहित्यमें माने जाते हैं भ्रोर जो दिग्नाग (४२५ ई०) के उत्तरवर्ती एवं ग्रकल दूके पूर्वकालीन हैं। ग्रकल द्भने उक्त वात्तिकको न्यायविनिश्चय (का० २२३ के रूपमें)में दिया है भ्रौर सिद्धि-विनिश्चयके 'हेत्लक्षणसिद्धि' नामके छठवें प्रस्तावके ग्रारम्भमें उसे स्वामी का 'ग्रमलालीढ' पद कहा है। ग्रकलङ्कदेव शान्तरक्षितके समकालीन हैं।

१ देखो, न्यायवि० वि०। २ "महिमा स पात्रकेशिरगुरोः परं भवति यस्य भक्त्यासीत्। पद्मावती सहाया त्रिलक्षणकदर्थनं कर्त्तुम्॥" ३ शान्तरिक्षतका समय ७०५ से ७६२ और अकलङ्कदेवका समय ७२० से ७८० ई० माना जाता है। देखो, अकलङ्कर्षण की प्र० पृ० ३२।

ग्रीर इसलिए यह कहा जा सकता है पात्रस्वामीकी जो रचना (त्रिलक्षण-कदर्थन) शान्तरक्षितके सामने रही वह ग्रकल द्भुदेवके भी सामने ग्रवश्य रही होगी। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बौद्ध विद्वान शान्तरक्षितके लिए जो उक्त वार्त्तिकका कर्त्ता निर्श्नान्तरूपसे पात्रस्वामी विवक्षित हैं वही अकल इदेवको 'स्वामी' पदसे अभिप्रेत हैं। इसलिए स्वामी तथा 'ग्रन्यथानुपपन्नत्व' पद (वात्तिक) का सहभाव ग्रीर शान्ति-रक्षितके सुपरिचित उल्लेख इस बातको माननेके लिए हमें सहायता करते हैं कि उपयुक्त पहली कारिका पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए। ग्रकल क्रू भीर शान्तरक्षितके उल्लेखोंके बाद विद्यानन्दका उल्लेख म्राता है। जिसके द्वारा उन्होंने उक्त वात्तिकको वात्तिकारका बतलाया है। यह वात्तिककार राजवात्तिककार प्रकल द्भुदेव मालुम नहीं होते '; क्योंकि उक्त वात्तिक (कारिका) राजवात्तिकमें नहीं है, न्यायविनिश्चयमें है। विद्यानन्दने राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवात्तिककार (तत्त्वार्थवात्तिककार) के नामसे उद्धत किया है, न्यायविनिश्चय ग्रादिके नहीं । ग्रतः विद्यानन्द का 'वात्तिककार' पदसे अन्यथान्पपत्ति' वात्तिकके कर्ता वात्तिककार--पात्रस्वामीही अभिप्रेत हैं। यद्यपि वात्तिककारसे न्यायविनिश्चयकार अक-लङ्कदेवका ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि न्यायविनिश्चयमें वह वात्तिक मूलरूपमें उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्यायविनिश्चयके पदवा-क्यादिको 'न्यायविनिश्चय' के नामसे अथवा 'तदुक्तमकलङ्कदेवै:' आदि-रूपसे ही सर्वत्र उद्धत किया है। ग्रतः वाक्तिककारसे पात्रस्वामी ही विद्या-नन्दको विवक्षित जान पड़ते हैं। यह हो सकता है कि वे 'पात्रस्वामी' नामकी अपेक्षा वात्तिक ग्रीर वात्तिककार नामसे अधिक परिचित होंगे, पर उनका ग्रभिप्राय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नहीं होता।

ग्रब ग्रनन्तवीयं ग्रीर प्रभाचन्द्र तथा वादिराजके उल्लेख ग्राते हैं। सो वे मान्यताभेद या श्राचार्यपरम्पराश्रुतिको लेकर हैं। उन्हें न तो मिध्या-कहा जा सकता है और न विरुद्ध । हो सकता है कि पात्रस्वामीने अपने इष्टदेव सीमन्धरस्वामीके स्मरणपूर्वक भ्रौर पद्मावतीदेवीकी सहायतासे उक्त महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट श्रमलालीढ--निर्दोषपद (वाक्तिक) की रचना की होगी भौर इस तरहपर मनन्तवीर्य म्रादि म्राचार्योंने कर्तृत्व विषयक अपनी अपनी परिचितिके अनुसार उक्त उल्लेख किये हैं। यह कोई ग्रसम्बद्ध, काल्पनिक एवं ग्रभिनव बात नहीं है। दिगम्बर परं-परा में ही नहीं क्वेताम्बर परम्परा, वैदिक ग्रीर बौद्ध सभी भारतीय परम्पराश्रोंमें है। समस्त द्वादशांग श्रुत, मनःपर्यय श्रादि ज्ञान, विभिन्न विभूतियां मंत्रसिद्धि, ग्रन्थसमाप्ति, सङ्कटनिवृत्ति त्रादि कार्य परमात्म-स्मरण, ब्रात्म-विशृद्धि, तपोविशेष, देवादिसाहाय्य श्रादि यथोचित कारणों से होते हए माने गये हैं। ग्रतः ऐसी बातोंके उल्लेखोंको बिना परीक्षाके एकदम अन्धभिवत या काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। क्वेताम्बर विद्वान माननीय पं० सुखलालजीका यह लिखना कि "इसके (कारिकाके)प्रभाव के कायल ग्रताकिक भक्तोंने इसकी प्रतिष्ठा मनगढन्त ढङ्गसे बढाई। ग्रौर यहाँ तक वह बढ़ी कि खद तर्कग्रन्थ लेखक ग्राचार्यभी उस किल्पत ढङ्गके शिकार बने : इस कारिकाको सीमन्यरस्वामीके मूखमेंसे अन्यभक्ति के कारण जन्म लेना पडा :: इस कारिकाके सम्भवतः उद्भावक पात्रस्वामी दिगम्बर परम्पराके ही हैं; क्योंकि भक्तपूर्ण उन मनगढ़न्त कल्पनाभ्रोंकी मुष्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तकही सीमित है।" (प्रमाणमी० भा॰ पु॰ ८४) केवल अपनी परम्पराका मोह भौर पक्षग्राहिता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनकी इन पंक्तियों ग्रीर विचारों के सम्बन्धमें विशेष कर ग्रन्तिम पंक्तिमें कुछ लिखा जा सकता है। इस संक्षिप्त स्थान पर हमें उनसे यही कहना है कि निष्पक्ष विचारके स्थान पर एक विद्वानको निष्पक्ष विचार ही प्रकट करना चाहिए। दूसरोंको स्रममें डालना एवं

एवं स्वयं भ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नहीं है।

# २१ हेतु-भेद---

दार्शनिक परम्परामें सर्वप्रथम कणादने हेतुके भेदोंको गिनाया है। उन्होंने हेतुके पाँच भेद प्रदिश्त किये हैं। किन्तु टीकाकार प्रशस्तपाद उन्हें निदर्शन मात्र मानते हैं 'पाँच ही हैं' ऐसा अवधारण नहीं बतलाते। इससे यह प्रतीत होता है कि वैशेषिक दर्शनमें हेतुके पाँचसे भी अधिक भेद स्वीकृत किये गये हैं। न्यायदर्शनके प्रवर्तक गौतमने और सांख्य-कारिकाकार ईश्वरकृष्णने पूर्ववत्, शेषवत् तथा सामान्यतोदृष्ट ये तीन भेद कहे हैं। मीमांसक हेतुके कितने भेद मानते हैं, यह मालूम नहीं हो सका। बौद्ध दर्शनमें स्वभाव, कार्य और अनुपलिंध्य ये तीन भेद हेतुके बतलाये हैं। तथा अनुपलिंधके ग्यारह भेद किये हैं। इनमें प्रथमके दो हेतुओं विधिसाधक और अन्तिम अनुपलिंध्य हेतुको निषेधसाधक ही वर्णित किये हैं।

जैनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें हेतुग्रोंके भेद सबसे पहले श्रकलङ्कदेव-

१ "अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवािय चेति लैं क्षिकम्।"
— वैशेषि० स० ६-२-१। २ "शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्यं कृतं नावधारणार्थम्। कस्मात् ? व्यतिरेकदर्शनात्। तद्यथा— अध्वर्युरोश्रावयन् व्यवहितस्य हेर्नुलिङ्गम् चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुदिवकाशस्य च जलप्रसा-दोऽगस्त्योदयस्येति। एवमादि तत्सर्वमस्येदिमिति सम्बन्धमात्रवचनात् सिद्धम्।"— प्रशस्तपा० पृ० १०४। ३ "अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं च।" — न्यायसू० १-१-४। ४ "त्रीण्येव लिङ्गािन" "अनुपलिबः स्वभावकार्यं चेति।" — न्यायिब० पृ० ३४। ५ "सा च प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा।" — न्यायिब० पृ० ४७। ६ "अत्र द्वौ वस्तुसाधनौ" "एकः प्रतिषेषहेतुः" — न्यायिब०पृ० ३६।

के प्रमाणसंग्रहमें मिलते हैं। उन्होंने सद्भावसाधक ६ ग्रीर सद्भावप्रति-षेषक ३ इस तरह नौ उपलिब्धयों तथा ग्रसद्भावसाधक ६ ग्रनुपलिब्धयों का वर्णन करके इनके ग्रीर भी ग्रवान्तर भेदोंका संकेत करके इन्होंमें ग्रन्तर्भाव हो जानेका निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने धर्मकीर्तिके इस कथनका कि 'स्वभाव ग्रीर कार्यहेतु भावसाधक ही हैं तथा ग्रनुपलिब्ध ही ग्रभावसाधक है' निरास करके उपलिब्धरूप स्वभाव ग्रीर कार्य हेतुको भी ग्रभावसाधक सिद्ध किया है'। ग्रकलङ्कदेव के इसी मन्तव्य को लेकर माणिक्यनन्दि , विद्यानन्द तथा वादिदेवसूरिने उपलिब्ध ग्रीर ग्रनुपलिब्धरूपसे समस्त हेतुग्रोंका संग्रह करके दोनोंको विधि ग्रीर निषेध-साधक वतलाया है ग्रीर उनके उत्तर भेदोंको परिगणित किया है। ग्रा० धर्मभूषणने भी इसी ग्रपनी पूर्वपरम्परा के ग्रनुसार कितपय हेतु-भेदोंका वर्णन किया है। न्यायदीपिका ग्रीर परीक्षामुख के ग्रनुसार हेतुग्रोंके निम्न भेद हैं :—

१ "सत्प्रवृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्घोपलब्धयः ॥
तथाऽसद्व्यवहाराय स्वभावानुपलब्धयः ।
सद्वृत्तिप्रतिषेधाय तद्विरुद्धोपलब्घयः ॥"—प्रमाणसं० का०
२६, ३० । तथा इनकी स्वोपज्ञवृत्ति देखें ।

२ "नान्पलब्धिरेव अभावसाधनी "।"-प्रमाणसं० का० ३०।

३ देखो, परीक्षामुख ३-५७ से ३-६३ तकके सूत्र । ४ देखो, प्रमाणपरी० पृ० ७२-७४ । ५ देखो, प्रमाणनयतस्वालोक का तृतीय परिच्छेद । ६ प्रमाणपरीक्षानुसार हेतुभेदों को वहीं से जानना चाहिए ।

# 

कार्यरूप कारणरूप विशेषरूप पूर्वचर उत्तरचर सहचर =६-1-१+२=६

## २२ हेत्वाभास--

नैयायिक' हेतुके पाँच रूप मानते हैं। ग्रतः उन्होंने एक एक रूपके ग्रभावमें पाँच हेत्वाभास माने हैं। वैशेषिक श्रीर बौद्ध' हेतुके तीन रूप स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने तीन हेत्वाभास माने हैं। पक्ष- घर्मत्वके ग्रभावसे ग्रसिद्ध, सपक्षसत्त्वके ग्रभावसे विरुद्ध ग्रीर विपक्षासत्वके ग्रभावसे सन्दिग्ध ग्रथवा ग्रनैकान्तिक ये तीन हेत्वाभास विणत किये हैं। सांस्य' भी चूंकि हेतुको त्रैरूप्य मानते हैं। ग्रतः उन्होंने भी मुख्यतया तीन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं। प्रशस्तपादने एक ग्रनध्यवसित नामके चौथे हेत्वाभासका भी निर्देश किया है जो नया ही मालूम होता है ग्रीर प्रशस्तपादका स्वोपन्न है क्योंकि वह न तो न्यायदर्शनके पाँच हेत्वाभासोंमें है, न कणादकथित तीन हेत्वाभासोंमें है ग्रीर न उनके पूर्ववर्ती किसी सांख्य या बौद्ध विद्वान्ने बतलाया है। हाँ, दिग्नागने ग्रनैकान्तिक हेत्वाभासके भेदोंमें एक विरुद्धान्यभिचारी जरूर बतलाया है जिसके न्याय-

१ "सन्यभिचारिवरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासाः।"—
न्यायस्० १-२-४। "हेतोः पञ्च लक्षणानि पक्षधर्मत्वादीनि उक्तानि।
तेषामेकैकापाये पंच हेत्वाभासा भवन्ति। ग्रसिद्ध-विरुद्ध-भनैकान्तिक-कालात्ययापिदिष्ट-प्रकरणसमाः।"—न्यायकिका पृ० १४। न्यायमं० पृ०
१०१।२ "ग्रप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन् सन्दिग्धश्चातपदेशः।"—वैशे० सू०
३-१-१५। "यदनुभेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते। तदभावे च नास्त्येव
तिल्लङ्गमनुमापकम्॥ विपरीतमतो यत् स्यादेकेन द्वितयेन वा विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमिलङ्गं काश्ययोऽत्रवीत्॥"—प्रशस्त० पृ० १००। ३ "ग्रसिद्धानैकान्तिकविरुद्धा हेत्वाभासाः।"—न्यायप्र० पृ० ३। ४ "ग्रन्ये
हेत्वाभासाः चतुर्दश प्रसिद्धानैकान्तिकविरुद्धादयः।"—माठरवृ० ५।
५ "एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वसुक्तं भवति।"प्रशस्त्या० भा० पृ० ११६। ६ देखो, न्यायप्रवेश पृ० ३।

प्रवेशगत वर्णन ग्रौर प्रशस्तपादभाष्यगत श्रनध्यवसितके वर्णनका श्राशय प्रायः एक है श्रौर स्वयं जिसे प्रशस्तपादने श्रमाधारण कहकर श्रनध्य-वसित हेत्वाभास श्रथवा विरुद्ध हेत्वाभासका एक भेद बतलाया है। कुछ भी हो, इतना श्रवश्य है कि प्रशस्तपादने वैशेषिकदर्शन सम्मत तीन हेत्वाभासों श्रे श्रलावा इस चौथे हेत्वाभासकी भी कल्पना की है। श्रज्ञात नामके हेत्वाभासको भी माननेका एक मत रहा है। हम पहले कह श्राए हैं कि श्रचंटने नैयायिक श्रौर मीमांसकों ने नामसे जातव्य सहित पड्लक्षण हेतुका निर्देश किया है। सम्भव है ज्ञातत्वरूपके श्रभावसे श्रज्ञातनामका हेत्वाभास भी उन्हों होरा कित्पत हुश्रा हो। श्रकलङ्कदेवने इस हेत्वाभासका उल्लेख करके श्रसिद्धमें श्रन्तर्भाव किया है। उनके श्रनुगामी माणिक्यनन्दि श्रादिने भी उसे श्रसिद्ध हेत्वाभासरूपसे उदाहृत किया है।

जैन विद्वान् हेतुका केवल एकही अन्यथानुपपन्नत्व-अन्यथानुपपित्तरूप मानते हैं। ग्रतः यथार्थमें उनका हेत्वाभास भी एक ही होना चाहिए। इस सम्बन्धमें सूक्ष्मप्रज्ञ अ्रकलङ्कदेवने बड़ी योग्यतासे उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि वस्तुतः हेत्वाभास एक ही है और वह है अकिञ्चित्कर अथवा असिद्ध। विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्ध ये उसीके विस्तार हैं। चूंकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक प्रकारसे होता है इसलिए हेत्वा-

१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६।

२ "साध्येऽपि कृतकत्वादिः म्रज्ञातः साधनाभासः । तदसिद्धलक्षणेन म्रपरो हेत्वाभासः, सर्वत्र साध्यार्थासम्भवाभाविनयमासिद्धेः म्रर्थज्ञानिवृत्ति-लक्षणत्वात् ।"-प्रमाणसं० स्वो० का ४४ । ३ परीक्षामु० ६-२७,२८ । ४ "साधनं प्रकृताभावेऽनुपपन्नं ततोऽपरे । विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा म्रकिञ्चित्त्वरिवस्तराः ।"—न्यायवि० का० २६६ । "म्रसिद्धश्चाक्षुषत्वादिः शब्दानित्यत्वसाधने । म्रन्यथासम्भवाभावभेदात्स बहुद्या स्मृतः विरुद्धा-सिद्धसन्दिग्धेरिकञ्चित्करविस्तरैः—न्यायवि० का० ३६५, ३६६ ।

भासके ग्रसिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी ग्रौर ग्रकिञ्चित्कर ये चारभी भेद हो सकते हैं या ग्रकिञ्चित्करको सामान्य ग्रीर शेषको उसके भेद मानकर तीन हेत्वाभास भी कहे जा सकते हैं। ग्रतएव जो हेत् त्रिलक्षणात्मक होनेपर भीं ग्रन्ययान्पपन्नत्वसे रहित हैं वे सब ग्रिकिञ्चत्कर हेत्वाभास हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि स्रकल दुदेवने पूर्वसे प्रसिद्ध इस र्यिकचितत्कर हेत्वाभासकी कल्पना कहाँसे की है ? क्योंकि वह न तो कणाद श्रौर दिग्नाग कथित तीन हेत्वाभासोंमें है श्रौर न गौतमस्वीकृत पाँच हेत्वाभासोंमें है ? श्रद्धेय पं असुलालजीका कहना है कि 'जयन्त-भट्टने अपनी न्यायमंजरी (पृ० १६३)में अन्यथासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक नामक एक नए हेत्वाभासको माननेका पूर्व पक्ष किया है जो वस्तुतः जयन्तके पहिले कभीसे चला ग्राता हुग्रा जान पड़ता है। "ग्रतएव यह सम्भव है कि ग्रप्रयोजक या ग्रन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूर्ववर्ती तार्किक ग्रन्थके ग्राधारपर ही ग्रकलङ्क्षने ग्रिकिचित्कर हेत्वाभासकी ग्रपने ढङ्गसे नई सृष्टि की हो।' नि:सन्देह पण्डितजीकी सम्भावना ग्रीर समाधान दोनों हृदयको लगते हैं। जयन्तभट्टने इस हेत्वाभासके सम्बन्धमें कृछ विस्तार-से बहुत मुन्दर विचार किया है। वे पहले तो उसे विचार करते करते

श्रकिचित्कारकान् सर्वास्तान् वयं सिङ्गरामहे ॥— न्यायवि० का० ३७०। २ प्रमाणमी० भा० टि० पृ० ६७। ३ देखो, न्यायमं० पृ० १६३-१६६ (प्रमेय प्रकरण)। ४ "श्रास्ताँ तर्हि षष्ठ एवायं हेत्वाभासः सम्यग् हेतुतां तावद्यथोक्तनयेन नाइनुते एव न च तेष्वन्तर्भवतीति बलात् षष्ठ एवावित्र्वते। कथं विभागसूत्रमिति चेद्, श्रतिक्रमिष्याम इदं सूत्रम्, श्रनिकामन्तः सुस्पष्टमपीममप्रयोजकं हेत्वाभासमपह्नवीमिह न चैवं युक्त-मतो वरं सूत्रातिकमो न वस्त्वतिकम इति।  $\times \times \times$  "तदेनं हेत्वाभासमिद्धवर्गं एव निक्षिपामः।"  $\times \times \times$  श्रथवा सर्वहेत्वाभासानुवृत्तमिद

१ 'अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये त्रिलक्षणाः ।

साहसपूर्वक छठवाँही हेत्वाभास मान लेते हैं ग्रीर यहाँ तक कह देते हैं कि विभागसूत्रका उलंघन होता है तो होने दो सुस्पष्ट दृष्ट अप्रयोजक (ग्रन्यथासिद्ध) हेत्वाभासका ग्रपह्नव नहीं किया जा सकता है ग्रीर न वस्तुका उलंघन । किन्तु पीछे उसे ग्रसिद्धवर्गमें ही शामिल कर लेते हैं। भ्रन्तमें 'भ्रथवा'के साथ कहा है कि अन्यथासिद्धत्व (अप्रयोजकत्व) सभी हेत्वभासवृत्ति सामान्यरूप है, छठवाँ हेत्वाभास नहीं। इसी अन्तिम अभि-मतको न्यायकलिका (पृ० १५)में स्थिर रखा है। पण्डितजीकी सम्भा-वनासे प्रेरणा पाकर जब मैंने 'श्रन्यथासिद्ध'को पूर्ववर्ती तार्किक ग्रन्थोंमें खोजना प्रारम्भ किया तो मुभे उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें श्रन्यथासिद्ध हेत्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकर्ने असिद्धके भेदोंमें गिनाया है। वस्तुतः ग्रन्यथासिद्ध एकप्रकारका ग्रप्रयोजक या ग्रकिचित्कर हेत्वाभासही है। जो हेत् अपने साध्यको सिद्ध न कर सके उसे भ्रन्यथासिद्ध भ्रथवा श्रिकिचित्कर कहना चाहिए। भलेही वह तीनों अथवा पाँचों रूपोंसे युक्त क्यों न हो। ग्रन्यथासिद्धत्व ग्रन्यथानुपपन्नत्वके ग्रभाव-ग्रन्यथाउपपन्नत्वसे म्रतिरिक्त कुछ नहीं है। यही वजह है कि अकल द्भुदेवने सर्वलक्षणसम्पन्न होने पर भी अन्यथानुपपन्नत्वरहित हेत्आंको अकि वित्कर हेत्वाभासकी संज्ञा दी है। अतएव ज्ञात होता है कि उद्योतकरके अन्यथासिद्धत्वमें से ही ग्रकलञ्जूने ग्रक्तिचित्कर हेत्वाभास की कल्पना की है। ग्रा० माणिक्यनिन्दने इसका चौथे हेत्वाभासके रूपमें वर्णन किया है पर वे उसे हेत्वाभासके

मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न पष्ठोऽयं हेत्वाभासः ।--पृ० १६६ ।

१ "ग्रप्रयोजकत्वं च सर्वहेत्वाभासानामनुगतं रूपम् । ग्रनित्याः परमा-णवो मूर्त्तत्वात् इति सर्वलक्षणसम्पन्नोऽप्यप्रयोजक एव ।" २ "सोऽयमसि-द्धत्व भवति प्रज्ञापनीयघर्मसमानः, ग्राश्रयासिद्धः, ग्रन्यथासिद्धःचेति।" — पृ० १७५ । ३ परोक्षामुख ६-२१ ।

लक्षणके विचार समयमें ही हेत्वाभाम मानते हैं। वादकालमें नहीं। उस समय तो पक्षमें दोष दिखा देनेसे ही व्युत्पन्नप्रयोगको दूषित बतलाते हैं। तात्पर्य यह कि वे अकिञ्चित्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेमें खास जोर भी नहीं देते। इवेताम्बर विद्वानोंने असिद्धादि पूर्वोक्त तीन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं, उन्होंने अकिचित्करको नहीं माना। माणिक्यन्तिन्ते अकिचित्करको हेत्वाभास माननेकी जो दृष्टि बतलाई है उस दृष्टिसे उसका मानना उचित है। वादिदेवसूरि और यशोविजयने यद्यपि अकिचित्करका खण्डन किया है पर वे उस दृष्टिको मेरे स्थालमें भ्रोभल कर गये हैं। अन्यथा वे उस दृष्टिसे उसके भ्रौचित्यको जूरूर स्वीकार करते। आठ धर्मभूपणने अपने पूज्य माणिक्यनन्दिका अनुसरण किया है और उनके निर्देशानुसार अकिचित्करको चौथा हेत्वाभास बताया है।

इस तरह न्यायदीपिकामें आये हुए कुछ विशेष विषयोंपर तुलना-त्मक विवेचन किया है। मेरी इच्छा थी कि आगम, नय, सप्तभंगी, अनेकान्त आदि शेष विषयोंपर भी इसी प्रकारका कुछ विचार किया जावे पर अपनी शक्ति, साधन, समय और स्थानको देखते हुए उसे स्थगित कर देना पड़ा।

# न्यायदीपिका में उल्लिखित ग्रन्थ ग्रीर ग्रन्थकार-

स्रा० धर्मभूषणने स्रपनी प्रस्तुत रचनामें स्रनेक ग्रन्थ सौर ग्रन्थकारों-का उत्लेख किया है तथा उनके कथनसे स्रपने प्रतिपाद्य विषयको पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। स्रतः यह उपयुक्त जान पड़ता है कि उन ग्रन्थों ग्रौर ग्रन्थकारोंका यहाँ कुछ परिचय दे दिया जाय। प्रथमतः न्यायदीपिकामें उल्लिखित हुए निम्न जैनेतर ग्रन्थ स्रौर ग्रन्थकारोंका परिचय दिया जाता है:—

- (क) ग्रन्थ--१ न्यायविन्दु।
- (ख) ग्रन्थकार—१ दिग्नाग, २ ज्ञालिकानाथ, ३ उदयन ग्रौर ४ वामन ।

न्यायिनदु — यह बौद्ध विद्वान् धर्मकीत्तिका रचा हुम्रा बौद्ध-न्यायका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें प्रमाण-सामान्यलक्षणका निर्देश, उसके प्रत्यक्ष ग्रौर अनुमान इन दो भेदोंका स्वीकार एवं उनके लक्षण, प्रत्यक्षके भेदों ग्रादिका वर्णन किया गया है। द्वितीय-परिच्छेदमें अनुमानके स्वार्थ, परार्थ भेद, स्वार्थका लक्षण, हेतुका श्रैं रूप्य लक्षण ग्रौर उसके स्वभाव, कार्य तथा अनुपलब्धि इन तीन भेदों ग्रादिका कथन किया है। ग्रौर तीसरे परिच्छेदमें परार्थ अनुमान हेत्वा-भास, दृष्टान्त, दृष्टान्ताभास ग्रादिका निरूपण किया गया है। न्याय-दीपिका पृ० १०पर इस ग्रन्थके नामोल्लेख पूर्वक दो वाक्यों ग्रौर पृ० २५ पर इसके 'कल्पनापोद्धमभ्रान्तम्'प्रत्यक्षलक्षणकी समालोचना की गई है। प्रत्यक्षके इस लक्षणमें जो 'ग्रभ्रान्त' पद निहित है वह खुद धर्मकीत्तिका ही दिया हुम्रा है। इसके पहले बौद्धपरम्परामें 'कल्पनापोद्ध' मात्र प्रत्यक्षका लक्षण स्वीकृत था। धर्मकीत्ति बौद्धदर्शनके उन्नायक युग-प्रयक्षका लक्षण स्वीकृत था। धर्मकीत्ति बौद्धदर्शनके उन्नायक युग-प्रयान थे। इनका ग्रस्तित्व समय ईसाकी सातवीं शताब्दि (६३५ ई०) माना जाता है। ये नालन्दा विश्वविद्यालयके ग्राचार्य धर्मपालके शिष्ठ

थे। न्यायिवन्दुके अतिरिक्त प्रमाणवार्तिक, वादन्याय, हेतुविन्दु, सन्ताना-न्तरसिद्धि, प्रमाणविनश्चय और सम्बन्धपरीक्षा आदि इनके बनाए हुए ग्रन्थ हैं। अभिनव धर्मभूषण न्यायिवन्दु आदिके अच्छे अभ्यासी थे।

१. दिग्नाग-ये बौद्ध सम्प्रदायके प्रमुख तार्किक विद्वानोंमें से हैं। इन्हें बौद्धन्यायका प्रतिष्ठापक होनेका श्रेय प्राप्त है, क्योंकि अधिकांशतः बौद्धन्यायके सिद्धान्तों की नींव इन्होंने डाली थी। इन्होंने न्याय, वैशेषिक श्रौर मीमांसा श्रादि दर्शनोंके मन्तव्योंकी श्रालोचनास्वरूप श्रौर स्वतन्त्ररूप अनेक प्रकरण ग्रन्थ रचे हैं। न्यायप्रवेश, प्रमाणसमुच्चय, प्रमाणसमुच्चय-वृत्ति, हेनुचक्रडमरू, श्रालम्बनपरीक्षा श्रौर त्रिकालपरीक्षा ग्रादि ग्रंथ इनके माने जाते हैं। इनमें न्यायप्रवेश श्रौर प्रमाणसमुच्चय मुद्रितनी हो चुके।

१ उद्योतकर (६०० ई०) ने न्यायवा० पृ० १२८, १६८ पर हेतुवार्तिक ग्रीर हेत्वाभासवार्तिक नामके दो ग्रन्थोंका उल्लेख किया है, जो सम्भवतः दिग्नागके ही होना चाहिए, क्योंकि वाचरपित मिश्रके तात्पर्यटीका (पृ० २८९) गत संदर्भको ध्यानसे पढ़नेसे वैसा प्रतीत होता है। न्यायवा० भूमिका पृ० १४१, १४२ पर इनको किसी बौद्ध विद्वान्के प्रकट भी किये हैं। उद्योतकरके पहले बौद्ध परम्परामें सबसे ग्राधिक प्रसिद्ध प्रवल ग्रीर श्रनेक ग्रन्थोंका रचनाकार दिग्नाग ही हुश्रा है जिसका न्यायवार्त्तिक में जगह जगह कदर्थन किया गया है।

इत ग्रन्थोंके सम्बन्धमें मैंने माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यसे दर्यापत किया था। उन्होंने मुभे लिखा है—'दिग्नागके प्रमाणसमुच्चयके ग्रनुमानपरिच्छेदके ही वे श्लोक होने चाहिए जिसे उद्योतकर हेतुवास्तिक या हेत्वाभासवास्तिक कहते हैं। स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं मालूम होते यही "हेतोस्त्रिष्विप रूपेषु निर्णयस्तेन विणतः''इस कारिकाकी स्ववृत्ति टीकामें कर्णकगोमिने लिखा है—'विणतः ग्राचार्यदिग्नागेन प्रमाणसमुच्चयादिषु''। सम्भव है इसमें ग्रादि शब्दसे हेतुचक्रडमरूका निर्देश हो।' परन्तु उद्योत-करने जो इस प्रकार लिखा है—''एवं विरुद्धविशेषणविरद्धविशेष्याश्च

है। न्याय-प्रवेशपर तो जैनाचार्य हरिभद्रसूरिकी 'न्यायप्रवेशवृत्ति नामक टीका है और इस वृत्तिपर भी जैनाचार्य पार्श्वदेव कृत 'न्यायप्रवेशवृत्ति-पंजिका नामकी व्याख्या है। दिग्नागका समय ईसाकी चौथी और पाँचवीं शताब्दी (३४५-४२५६०)के लगभग है। आ० धर्मभूषणने न्यायदीपिका पृ०११६ पर इनका नामोल्लेख करके 'न याति' इत्यादि एक कारिका उद्धत की है, जो सम्भवतः इन्हींके किसी अनुपलब्ध ग्रन्थकी होगी।

द्रष्टव्याः । एषां तूदाहरणानि हेत्वाभासवात्तिके द्रष्टव्यानि स्वयं चाभ्यू-ह्यानि" (पृ० १६८) । इससे तो यह मालूम होता है कि यहाँ उद्योतकर किसी 'हेत्वाभासवार्त्तिक' नामक ग्रंथका ही उल्लेख कर रहे हैं जहाँ 'विरुद्धविशेषणविरुद्धविशेष्यों' के उदाहरण प्रविश्ति किये हैं और वहांसे जिन्हें देखनेका यहाँ संकेतमात्र किया है । 'हेत्वाभासवार्त्तिके' पदसे कोई कारिका या श्लोक प्रतीत नहीं होता । यदि कोई कारिका या श्लोक होता तो उसे उद्घृत भी किया जा सकता था । ग्रतः 'हेत्वाभासवार्त्तिक' नामका कोई ग्रन्थ रहा हो, ऐसा उक्त उल्लेखसे साफ मालूम होता है ।

इसी तरह उद्योतकरके निम्न उल्लेखसे 'हेतुवाक्तिक ग्रन्थके भी होने की सम्भावना होती है—"यद्यपि हेतुवाक्तिकं बुवाणेनोक्तम्—सप्तिका-सम्भवे पट्प्रतिषेधादेकद्विपदपर्युदासेन त्रिलक्षणो हेतुरिति । एतदप्ययुक्तम् ......' (पृ० १२८) यहाँ हेतुवाक्तिकारके जिन शब्दोंको उद्घृत किया है वे गद्य में हैं । श्लोक या कारिकारूप नहीं हैं । ग्रतः सम्भव है कि न्यायप्रवेशकी तरह 'हेतुवाक्तिक गद्यात्मक स्वतन्त्र रचना हो ग्रीर जिसका कर्णकगोमिने ग्रादि शब्दसे संकेत भी किया हो । यह भी सम्भव है कि प्रमाणसमुच्चयके ग्रनुमानपरिच्छेदकी स्वोपज वृक्तिके उक्त पदवाक्यादि हों । ग्रीर उनकी मूल कारिकाग्रोंको हेत्वाभासवाक्तिक एवं हेतुवाक्तिक कहकर उल्लेख किया हो । फिर भी जबतक 'हेतुचक्रडमरू' ग्रीर प्रमाणसमुच्चयका ग्रनुमानपरिच्छेद सामने नहीं ग्राता ग्रीर दूसरे पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते तबतक निश्चपूर्वक ग्रभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

- २. शालिकानाथ—ये प्रभाकरमतानुयायी मीमांसक दार्शनिक विद्वानोंमें एक प्रसिद्ध विद्वान् हो गये हैं। इन्होंने प्रभाकर गुरुके सिद्धान्तोंका बड़े जोरोंके साथ प्रचार और प्रसार किया है। उन (प्रभाकर) के वृहती नामके टीका-ग्रन्थपर, जो प्रसिद्ध मीमांसक शवरस्वामीके शावर-/भाष्यकी व्याख्या है, इन्होंने 'ऋजुविमला' नामकी पंजिका लिखी है। प्रभाकरके सिद्धान्तोंका विवरण करनेवाला इनका 'प्रकरणपंजिका नाम-का वृहद् ग्रन्थ भी है। ये ईसाकी ग्राठवीं शताब्दीके विद्वान् माने जाते हैं। न्यायदीपिकाकारने पृ० १६ पर इनके नामके साथ 'प्रकरणपंजिका' के कुछ वाक्य उद्धृत किये हैं।
- ३. उदयन—ये न्यायदर्शनके प्रतिष्ठित म्राचार्योमें हैं। नैयायिक परम्परामें ये 'श्राचार्य' के नामसे विशेष उल्लिखित हैं। जो स्थान बौद्ध-दर्शनमें धर्मकीर्त्ति ग्रौर जैनदर्शनमें विद्यानन्दस्वामीको प्राप्त है वही स्थान न्यायदर्शनमें उदयनाचार्यका है। ये शास्त्रार्थी ग्रौर प्रतिभाशाली विद्वान् थे। न्यायकुमुमांजली, ग्रात्मतत्त्वविवेक, लक्षणावली, प्रशस्तपादभाष्यकी टीका किरणावली ग्रौर वाचस्पित मिश्रकी न्यायवात्तिकतात्पर्यटीकापर लिखी गई तात्पर्यपरिशुद्धि टीका, न्यायपरिशिष्ट नामकी न्यायसूत्रवृत्ति ग्रादि इनके बनाये हुए ग्रन्थ हैं। इन्होंने ग्रपनी लक्षणावली शक्त सम्बत् ६०६ (६५४ ई०) में समाप्त की है। ग्रतः इनका ग्रस्तित्वकाल दशवीं शताब्दी है। न्यायदीपिका (पृ० २१)में इनके नामोल्लेखके साथ 'न्यायकुमुमांजलि' (४-६) के 'तन्मे प्रमाणं शिवः' वाक्यको उद्धृत किया गया है। ग्रौर उदयनाचार्यको 'यौगाग्रसर'लिखा हैं। ग्रीभनव धर्मभूषण इनके न्यायकुमुमांजलि, किरणावली ग्रादि ग्रन्थोंके ग्रच्छे ग्रध्येता थे। न्यायदी० पृ० ११० पर किरणावली (पृ० २६७, ३००,३०१) गत

१ "तर्काम्बराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः।

वर्षेष्वदयनश्चके सुबोघां लक्षणावलीम् ॥"--लक्षाणा०पृ० १३

निरुपाधिक सम्बन्धरूप व्याप्तिका भी खण्डन किया गया है। यद्यपि किरणावली ग्रीर न्यायदीपिकागत लक्षणमें कुछ शब्दभेद है। पर दोनों-की रचनाको देखते हए भिन्न ग्रन्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते। प्रत्युत किरणावलीकारकी ही वह रचना स्पष्टतः जान पड़ती है। दूसरी बात यह है, कि अनौपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका मत माना गया है। वैशेषिकदर्शनसूत्रोपस्कार (पृ० ६०)में 'नाप्यनौपा-धिकः सम्बन्धः' शब्दोंके साथ पहिले पूर्व पक्षमें मनौपाधिकरूप व्याप्ति-लक्षणकी म्रालोचना करके बादमें उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है। यहाँ 'नाप्यनौपाधिकः' पर टिप्पण देते हुए टिप्पणकारने 'म्राचार्यमतं दूषयन्नाह' लिखकर उसे ग्राचार्य (उदयनाचार्य)का मत प्रकट किया है । मैं पहले कह स्राया हूँ कि उदयन स्राचार्यके नामसे भी उल्लेखित किये जाते हैं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अनीपाधिक-निरुपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका सिद्धान्त हैं भ्रौर उसीकी न्याय-दीपिकाकारने स्रालोचना की है। उपस्कार स्रौर किरणावलीगत व्याप्ति तथा उपाधिके लक्षणसम्बन्धी संदर्भ भी शब्दश: एक हैं, जिससे टिप्पण-कारके ग्रभिप्रेत 'ग्राचार्य' पदसे उदयनाचार्य ही स्पष्ट ज्ञात होते हैं। यद्यपि प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवती टीकाके रचयिता व्योमशिवाचार्थ भी म्राचार्य कहे जाते हैं, परन्तु उन्होंने व्याप्तिका उक्त लक्षण स्वीकार नहीं किया । वित्क उन्होंने सहचरित सम्बन्ध स्रथवा स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति माननेकी श्रोरही संकेत किया है'। वाचस्पति मिश्रने भी ग्रनौपा-धिक सम्बन्धको व्याप्ति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति कहा है ।

४. वासन—इनका विशेष परिचय यथेष्ट प्रयत्न करनेपर भी मालुम नहीं हो सका । न्यायदीपिकाके द्वारा उद्घृत किये गए वाक्यपरसे

१ देखो, ब्योमवती टीका पृ० ५६३, ५७८ । देखो न्यायवास्तिक-तात्पर्यटीका पृ० १६५, ३४५ ।

इतना जरूर मालूम हो जाता है कि वे भ्रच्छे ग्रन्थकार भ्रौर प्रभावक विद्वान् हुए हैं। न्यायदीपिका पृ० १२४ पर इनके नामके उल्लेखपूर्वक इनके किसी ग्रन्थका 'न शास्त्रमसद्द्रच्येष्वर्थवत्' वाक्य उद्धृत किया गया है।

अब जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। धर्मभूषणने निम्न जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका उल्लेख किया है।

- (क) ग्रन्थ-१ तत्त्वार्थसूत्र, २ ग्राप्तमीमांसा, ३ महाभाष्य, ४ जंनेन्द्रव्याकरण, ५ ग्राप्तमीमांसाविवरण, ६ राजवात्तिक ग्रौर राजवात्तिकभाष्य, ७ न्यायविनिश्चय, ६ परीक्षा-मुख, ६ तत्त्वार्थ- इलोकवात्तिक तथा भाष्य, १० प्रमाण परीक्षा, ११ पत्र-परीक्षा, १२ प्रमेयकमलमार्राणड ग्रौर १३ प्रमाणनिर्णय ।
- (ख) ग्रन्थक।र--१ स्वामीसमन्तभद्र, २ ग्रकलङ्कृदेव, ३ कुमारनन्दि, ४ मीणिक्यनन्दि ग्रौर ४ स्याद्वादिवद्यापति (वादिराज) ।

पहली शताब्दीके विद्वान् हैं। न्यायदीपिकाकारने तत्त्वार्थसूत्रके श्रनेक सूत्रोंको न्यायदी० (पृ० ४,३४,३६,३६,११३,१२२) में बड़ी श्रद्धाके साथ उल्लेखित किया है ग्रीर उसे महाशास्त्र तक भी कहा है, जो उपयुक्त ही है। इतना ही नहीं, न्यायदीपिकाकी भन्य इमारत भी इसी प्रतिष्ठित तत्त्वार्थसूत्रके 'प्रमाणनयैरिधगमः' सूत्रका ग्राशय लेकर निर्मित की गई है।

द्याप्तमीमांसा-स्वामी समन्तभद्रकी उपलब्धि कृतियोंमें यह सबसे प्रधान ग्रीर ग्रसाधारण कृति है। इसे 'देवागमस्तोत्र भी कहते हैं। इसमें दश परिच्छेद और ११४ पद्य (कारिकाएँ) है। इसमें आप्त (सर्वज्ञ)की मीमांसा-परीक्षा की गई है। जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट है। अर्थात इसमें स्याद्वादनायक जैन तीर्थकरको सर्वज्ञ सिद्ध करके उनके स्याद्वाद (अनेकान्त) सिद्धान्तकी सयुक्तिक सुव्यवस्था की है भ्रीर स्या-द्वादिवद्वेषी एकान्तवादियोंमें ग्राप्ताभासत्व (ग्रसार्वज्य) बतलाकर उनके एकान्त सिद्धान्तोंकी बहुत ही मुन्दर युक्तियोंके साथ ग्रालोचना की है। जैनदर्शनके आधारभूत स्तम्भ ग्रन्थोमें आप्तमीमांसा पहला ग्रन्थ है। इसके ऊपर भट्ट ग्रकल इदेवने 'ग्रष्टशती' विवरण (भाष्य) ग्रा० विद्या-नन्दने 'ग्रष्टसहस्री' (ग्राप्तमीमांसालंकार या देवगमालंकार) ग्रौर वसु-नन्दिने 'देवागमवृत्ति' टीकाएँ लिखी हैं। ये तीनों टीकाएँ उपलब्ध भी हैं। पण्डित जयचन्दजीकृत इनकी एक टीका हिन्दी भाषामें भी है। श्रीमान् पं० जुगलिकशोरजी मुस्तारने इसकी दो श्रीर श्रनुपलब्ध टीकाश्रों की सम्भावना की है'। एक तो वह जिसका संकेत ग्रा० विद्यानन्दने श्रष्टसहस्रीके श्रन्तमें 'ग्रत्र शास्त्रपरिसमाप्तौ केचिदिदं मंगलवचनमन्-तन्यते' इस वाक्यमें ग्राए हुए 'केचित्' शब्दके द्वारा किया है । स्रौर

१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र । श्वेताम्बर विद्वान् श्रीमान् प० सुखलालजी इन्हें भाष्यको स्वोपज्ञ माननेके कारण विकमकी तीसरीसे पाँचवीं शताब्दीका अनुमानित करते हैं । देखो, ज्ञानबिन्दुकी प्रस्तावना ।

१ स्वामीसमन्तभद्र पृ० १६६, २००।

दूसरी 'देवागमपद्यवात्तिंकालंकार'है, जिसकी सम्भावना युक्त्यनुशासनटीका (पृ० ६४) के 'इति देवागमपद्यवात्तिकालंकारे निरूपितप्रायम्।' इस वाक्य में पड़े हुए 'देवागमपद्यवात्तिकालंकारे' पदसे की है। परन्तु पहली टीकाके होनेकी सूचना तो कृछ ठीक मालूम होती है, क्योंकि ग्रा० विद्यानन्द भी उसका संकेत करते हैं। लेकिन पिछली टीकाके सद्भावका कोई ग्रागर या उल्लेख ग्रव तक प्राप्त नहीं हुग्रा। वास्तवमें बात यह है कि ग्रा० विद्यानन्द 'देवागमपद्यवार्तिकालंकारे' पदके द्वारा ग्रपनी पूर्वरचित दो प्रसिद्ध टीकाग्रों—देवागमालंकार (ग्रष्टसहस्री ग्रौर पद्यवार्तिकालंकार (इलोकवार्तिकालंकार) का उल्लेख करते हैं ग्रौर उनके देखनेकी प्रेरणा करते हैं। पद्यका ग्रर्थ श्लोक प्रसिद्ध ही है ग्रौर ग्रलकार शब्दका प्रयोग दोनोंके साथ रहनेसे समस्यन्त एक वचनका प्रयोग भी ग्रसंगत नहीं है। ग्रतः 'देवागमपद्यवार्तिकालंकार' नामकी कोई ग्राप्त-मीमांसाकी टीका रही है, यह विना पुष्ट प्रमाणोंके नहीं कहा जा सकता। ग्रा० ग्रीभनव धर्मभूषणने ग्राप्तमीमांसाकी ग्रनेक कारिकाएँ प्रस्तुत न्यायदीपिकामें बड़ी कृतज्ञताके साथ उद्धत की है।

महाभाष्य — ग्रन्थकारने न्यायदीपिका पृ० ४१ पर निम्न शब्दोंके साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है:—

'तदुक्तं स्वामिभिर्महाभाष्यस्यादावाष्तमीमांसाप्रस्तावे—'

परन्तु ग्राज यह ग्रन्थ उपलब्ध जैन साहित्यमें नहीं है। ग्रतः विचार-णीय है कि इस नामका कोई ग्रथ है या नहीं?यदि है तो उसकी उपलब्धि ग्रादिका परिचय देना चाहिए। ग्रीर यदि नहीं हैं तो ग्रा॰ धर्मभूषणने किस ग्राधारपर उसका उल्लेख किया है? इस सम्बन्धमें ग्रपनी ग्रोरसे कुछ विचार करनेके पहले मैं कह दूं कि इस ग्रन्थके ग्रस्तित्व विषयमें जितना ग्रधिक ऊहापोहके साथ सूक्ष्म विचार ग्रीर ग्रनुसन्धान मुख्तारसा॰ ने किया है उतना शायद ही ग्रबतक दूसरे विद्वान्ने किया हो। उन्होंने

१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र प० २१२ से २४३ तक।

ध्रपने 'स्वामीसमन्तभद्र' ग्रन्थ के ३१ पेजोंमें ग्रनेक पहलुग्रोंसे चिन्तन किया है ग्रौर वे इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि स्वामीसमन्तभद्र रचित महाभाष्य नामका कोई ग्रन्थ रहा जरूर है पर उसके होनेके उल्लेख ग्रब तक तेरहवीं शताब्दीके पहलेके नहीं मिलते हैं। जो मिलते हैं वे १३वीं, १४वीं ग्रौर १५वीं शताब्दीके हैं। ग्रतः इसके लिए प्राचीन साहित्यको टंटोलना चाहिए।

#### मेरी विचारणा---

किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारके ग्रस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए ग्रिधिकां-शतः निम्न साघन ग्रपेक्षित होते हैं :—

- (१) ग्रन्थोंके उल्लेख।
- (२) शिलालेखादिकके उल्लेख।
- (३) जनश्रुति-परम्परा।
- १. जहाँ तक महाभाष्यके ग्रन्थोल्लेखोंकी बात है ग्रौर वे श्रव तक जितने उपलब्ध हो सके हैं उन्हें मुस्तारसा०ने प्रस्तुत किये ही हैं। हाँ, एक नया ग्रन्थोल्लेख हमें ग्रौर उपलब्ध हुग्रा है। वह ग्रभयचन्द्रसूरिकी स्याद्वादभूषणनामक लघीयस्त्रयतात्पर्यवृत्तिका है, जो इस प्रकार है:—

"परीक्षितं विरचितं स्वामिसमन्तभद्राद्यैः सूरिभिः। कथं न्यक्षेण विस्तरेण। क्व ग्रन्यत्र तत्त्वार्यमहाभाष्यादौः"—लघी०ता० पृ०६७।

ये अभयचन्द्रसूरि तथा 'गोम्मटसार' की मन्दप्रबोधिका टीका और प्रिक्त्यासंग्रह (व्याकरणविषयक टीकाग्रन्थ) के कर्ता अभयचन्द्रसूरि यदि एक हैं और जिन्हें डा० ए० एन० उपाध्ये तथा मुख्तारसा० ईसाकी १३वीं और वि०की १४वीं शताब्दीका विद्वान् स्थिर करते हैं तो उनके इस

१ देखो, ग्रनेकान्त वर्ष ४ किरण १ पृ० ११६। २ देखो, स्वामी-समन्तभद्र पृ० २२४ का फुटनोट।

उल्लेख से महाभाष्यके विषयमें कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। प्रथम तो यह, कि यह उल्लेख मुख्तारसा० के प्रविश्त उल्लेखों के समसामयिक है, उसका श्रृङ्खलाबद्ध पूर्वाघार ग्रभी प्राप्त नहीं है जो स्वामीसमन्तभद्रके समय तक पहुँचाये। दूसरे यह, कि ग्रभयचन्द्रसूरि इस उल्लेखके विषयमें अभ्रान्त प्रतीत नहीं होते। कारण, वे ग्रकलङ्कदेवकी लघीयस्त्र यगत जिस कारिकाके 'ग्रन्यत्र' पदका 'स्वामीसमन्तभद्रादिसूरि' शब्दका ग्रध्याहार करके 'तत्त्वायंमहाभाष्य' व्याख्यान करते हैं वह सूक्ष्म समीक्षण करने पर ग्रकलङ्कदेवको ग्रभिप्रेत मालूम नहीं होता। बात यह है कि ग्रकलङ्कदेव वहाँ 'ग्रन्यत्र' पदके द्वारा कालादिलक्षणको जाननेके लिये ग्रपने पूर्वरचित तत्त्वार्थ राजवात्तिकभाष्यको सूचना करते जान पड़ते हैं, जहां (राजवात्तिक ४—४२) उन्होंने स्वयं कालादि ग्राठका विस्तारसे विचार किया है।

यद्यपि प्रिक्रियासंग्रहमें भी ग्रभयचन्द्र सूरि ने सामन्तभद्री महाभाष्यका उल्लेख किया है श्रीर इस तरह उनके ये दो उल्लेख हो जाते हैं। परन्तु इनका पूर्वाघार क्या है? सो कुछ भी मालूम नहीं होता। ग्रतः प्राचीन साहित्य परसे इसका ग्रनुसन्धान करनेकी ग्रभी भी ग्रावश्कता बनी हुई है।

२. अबतक जितने भी शिलालेखों आदिका संग्रह किया गया है उनमें महाभाष्य या तत्त्वार्थमहाभाष्यका उल्लेखवाला कोई शिलालेखादि उपलब्ध नहीं है। जिससे इस ग्रंथके अस्तित्व विषयमें कुछ सहायता मिल सके। तत्त्वार्थसूत्रके तो शिलालेख मिलते भी हैं पर उसके महाभाष्यका कोई शिलालेख नहीं मिलता।

३.जनश्रुति-परम्परा जरूर ऐसी चली ब्रा रही है कि स्वामी समन्तभद्रने तत्वार्थसूत्रपर 'गन्घहस्ति' नामका भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य श्रीर

१ अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी । सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजातं मुनिपुङ्गवेन ॥—क्षि० १०८ । श्रीमानुमास्वातिरयं यतीशस्तत्वार्थसूत्रं प्रकटीचकार । यन्मुक्तिमार्गाचरणोद्यतानां पाथेयमर्ध्यभवति प्रजानाम् ॥–क्षि०१०५ (२५४)

तस्वार्थभाष्य या तत्त्वार्थमहाभाष्य भी कहा जाता है और ग्रात्ममीमांसा उसका पहला प्रकरण है। परन्तु जनश्रुतिका पुष्ट और पुराना कोई ग्राघार नहीं है। मालूम होता है कि इसके कारण पिछले ग्रंथोल्लेख ही है ग्रभी गत ३१ अक्तूबर(सन् १६०४) में कलकत्ता में हुए वीरशासन-महोत्सवपर श्री संस्करण सेठी मिले। उन्होंने कहा कि गन्घहस्ति महाभाष्य एक जगह सुरक्षित है और वह मिल सकता है। उनकी इस बातको सुनकर हमें बड़ी प्रसन्तता हुई और प्रेरणा की कि उसकी उपलब्धि ग्रादिकी पूरी कोशिश करके उसकी सूचना हमें दें। इस कार्य में होनेवाले व्ययके भारको उठाने के लिये वीरसेवा मन्दिर, सरसावा प्रस्तुत है। परन्तु उन्होंने ग्राज तक कोई सूचना नहीं की। इस तरह जनश्रुतिका ग्राघारभूत पुष्ट प्रमाण नहीं मिलनेसे महाभाष्यका ग्रस्तित्व संदिग्ध कोटिमें ग्राज भी स्थित है।

ग्रा० ग्रभिनव धर्मभूषणके सामने ग्रभयचन्द्र सूरिके उपर्युक्त उल्लेख रहे हैं ग्रीर उन्होंके ग्राधारपर उन्होंने न्यायदीपिकामें स्वामिसमन्त-भद्रकृत महाभाष्यका उल्लेख किया जान पड़ता है। उन्हें यदि इस ग्रन्थकी प्राप्ति हुई होती तो वे उसके भी किसी वाक्यादिको जरूर उद्दृत करते ग्रीर ग्रपने विषयको उससे ज्यादा प्रमाणित करते। ग्रतः यह निश्चयरूपसे कहा जा सकता है कि ग्राचार्य धर्मभूषण यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राप्ति-हालतका मालूम नही होता। केवल जनश्रुतिके ग्राधार ग्रीर उसके भी ग्राधारभूत पूर्ववर्ती ग्रन्थोलेखोंपरसे किया गया जान पड़ता है।

४. जैनेन्द्रक्याकरण—यह ब्राचार्य पूज्यपादका, जिनके दूसरे नाम देवनन्दि और जिनेन्द्रबुद्धि, प्रसिद्ध श्रीर महत्त्वपूर्ण व्याकरणग्रन्थ

१ "यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धधा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः। श्रीपूज्यपादोऽजिन देवताभिर्यत्यूजितं पादयुगं यदीयम् ।।" श्रवण० शि० नं० ४० (घ४)

है । श्रीमाम पं नाथरामजी प्रेमीके शब्दोंमें यह 'पहला जैन व्याकरण' है। इस ग्रंथकी जैनपरम्परामें बहुत प्रतिष्ठा रही है। मट्टाकल दूदेव स्नादि अनेक बड़े बड़े आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें इसके सूत्रोंका बहत उपयोग किया है। महाकवि घनंजय (नाममालाके कर्ता) ने तो इसे 'अपश्चिम रतन' (वेजोड रतन) कहा है। इस ग्रन्थपर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। इस समय केवल निम्न चार टीकाएँ उपलब्ध हैं :-१ अभयनन्दिकृत महा-वृत्ति, २ प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर, ३ स्रार्थ श्रतिकीर्तिकृत पंच-वस्तु प्रक्रिया और ४ पं० महाचन्द्रकृत लघजैनेन्द्र । इस ग्रंथ के कर्ता त्रा० पुज्यपादका समय ईसाकी पाँचवी और विक्रमकी छठी शताब्दी माना जात। है । जैनेन्द्रव्याकरणके ग्रतिरिक्त इनकी रची हुई-- १ तत्त्वार्थवृत्ति (सर्वार्थसिद्धि), २ समाधितन्त्र, ३ इष्टोपदेश, ४ और दशभिक्त (संस्कृत) ये कृतियाँ उपलब्ध हैं। सारसंग्रह, शब्दावतारन्यास, जैनेन्द्रन्यास स्रौर वैद्यकका कोई ग्रंथ ये मन्पलब्ध रचनाएँ, है जिनके ग्रन्थों, शिलालेखों म्रादिमें उल्लेख मिलते हैं। म्रिभनव धर्मभूषणने न्यायदीपिका ५० १ १ पर इस ग्रंथके नामोल्लेखके बिना ग्रीर पृ० १३ पर नामोल्लेख करके दो सूत्र उद्धत किये हैं।

श्राप्तमीमांसाविवरण—ग्रंथकारने न्यायदीपिका पृ० ११४ पर इस का नामोल्लेख किया है ग्रीर उसे श्रीमदाचार्यपादका बतलाकर उसमें किपलादिकोंकी ग्राप्ताभासताको विस्तारसे जाननेकी प्रेरणा की है। यह ग्राप्तमीमांसाविवरणग्राप्तमीमांसापर लिखीगई ग्रकलङ्कदेवकी 'ग्रष्टशती' नामक विवृत्ति ग्रीर ग्राचार्य विद्यानन्दरचित ग्राप्तमीमांसालकृति—'ग्रष्ट-

२ इस ग्रन्थ और ग्रन्थकारके विशेष परिचयके लिये 'जैन साहित्य श्रीर इतिहासके देवनन्दि और उनका जैनेन्द्रच्याकरण' निबन्ध श्रीर समि धिनतन्त्रकी प्रस्तावना देखें । ३ "प्रमाणामकल क्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणं । धन- क्रजयकवे काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम् ।"—नाममाला ।

सहस्त्रीको छोड़कर कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है ग्रौर न श्रकलङ्कदेव तथा विद्यानन्दके सिवाय कोई 'श्रीमदाचार्यपाद' नामके ग्राचार्य ही हैं। वसुनिन्द ने भी यद्यपि 'ग्राप्तमीमांसा' पर देवागमवृत्ति' टीका लिखी है परन्तु वह ग्राप्तमीमांसाकी कारिकाग्रोंका शब्दानुसारी ग्रर्थस्फोट ही करती हैं— उसमें किपलादिकोंकी ग्राप्ताभासताका विस्तारसे वर्णन नहीं है। ग्रतः न्यायदोपिकाकारको 'ग्राप्तमीमांसाविवरण'से ग्रष्टशती ग्रौर ग्रष्टसहस्त्री विवक्षित हैं। ये दोनों दार्शनिक टीकाकृतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रौर ग्रुढ हैं। ग्रष्टशती तो इतनी दुरूह ग्रौर जिटल है कि बिना ग्रष्टसहस्त्रीके उसके मर्मको समभना बहुत मुश्किल है। जैनदर्शनसाहित्यमें ही नहीं, समग्र भारतीय दर्शनसाहित्यमें इनकी जोड़का प्रायः विरला ही कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ या टीकाग्रन्थ हो।

राजवित्तक और भाष्य —गौतमके न्यायसूत्रपर प्रसिद्ध नैयायिक उद्योतकरके 'न्यायनित्तक' की तरह आ० उमास्वाित विरचित तत्वार्थ-सूत्रपर अकल द्भुदेवने गद्यात्मक 'तत्वार्थनित्तक' नामक टीका लिखी है। जो राजवित्तकके नामसे भी व्यवहृत होती है। और उसके वित्तिकोंपर उद्योतकरकी ही तरह स्वयं अकल द्भुदेवका रचाग्या भाष्य है जो 'तत्वार्थ-वाित्तकभाष्य या 'राजवित्तकभाष्य' भी कहा जाता है। यह भाष्य राजवित्तकके प्रत्येक वित्तव व्याख्यान है। इसकीभाषा बड़ी सरल और प्रसन्त है जबिक प्रत्येक वित्तव व्याख्यान है। इसकीभाषा बड़ी सरल और प्रसन्त है जबिक प्रत्येक वित्तव व्याख्यान है। इसकीभाषा बड़ी सरल और प्रसन्त है जबिक प्रत्येक वित्तव व्याख्यान है। इसकीभाषा बड़ी सरल और प्रसन्त है जबिक प्रत्येक वित्तव व्याख्यान है। इसकीभाषा बड़ी सरल और प्रसन्त है जबिक प्रत्येक वित्तव वित्तव प्रत्येक वित्तव प्रत्येक सहदय पाठक साइचर्य आनन्दिवभार हो उठता है और श्रद्धासे उसका मस्तक नत होजाता है। अकलंकदेवने अपना यह राजवित्तक आ० पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिको आधार बनाकर लिखा है जो तत्त्वार्थसूत्रकी समग्र टीकाओं में पहली टीका है उन्होंने उसके अर्थगौरवपूर्ण प्रायः प्रत्येक वाक्यको राजवित्तका वाित्तक बनाया है। फिरभी राजवित्तकमें सर्वार्थसिद्धसे कुछभी पुनरिक्त एवं निरर्थकता मालूम नहीं होती। राजवित्तककी यह विशेषता है

वह प्रत्येक विषयकी ग्रन्तिम व्यवस्था ग्रनेकान्तका ग्राश्रय लेकर करताहै। तत्त्वार्थसूत्रकी समस्त टीकाग्रोमें राजवात्तिक प्रधान टीका है। या श्रीमान् पं॰ सुखलालजीके शब्दोमें यों कह सकते हैं कि "राजवात्तिक गद्य, सरल ग्रीर विस्तृत होनंसे तत्त्वार्थके संपूर्ण टीका ग्रन्थोंकी गरज ग्रकेला ही पूरी करता है।" वस्तुतः जैनदर्शनका बहुविघ एवं प्रामाणिक ग्रभ्यास करनेके लिए केवल राजवात्तिकका ग्रघ्ययन पर्याप्त है। न्यायदीपिकाकारने न्या॰ दी॰ पृ०३१ ग्रीर ३५ पर राजवात्तिकका तथा पृ०६ ग्रीर ३२ पर उनके भाष्यका जुदा जुदा नामोल्लेख करके कुछ वाक्य उद्युत किये हैं।

न्यायविनिश्चय-यह प्रकलङ्कदेवकी उपलब्ध दार्शनिक कृतियोंमें ग्रन्यतम कृति है। इसमें तीन प्रस्ताव (परिच्छेद) है ग्रौर तीनों प्रस्तावोंकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएँ हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रस्ताव है जिसमें दर्शनान्तरीय प्रत्यक्षलक्षणोंकी ग्रालोचनाके साथ जैनसम्मत प्रत्यक्ष-लक्षणका निरूपण किया गया है और प्रासगिक कतिपय दूसरे विषयोंका भी विवेचन किया गया है। दूसरे अनुमान प्रस्तावमें अनुमान-का लक्षण साधन, साधनाभास, साध्य, साध्याभास ग्रादि ग्रनुमानके परिकरका विवेचन है और तीसरे प्रस्तावमें प्रवचनका स्वरूप ग्रादिका विशिष्ट निश्चय किया गया है। इस तरह इस न्यायविनिश्चयमें जैन-न्यायकी रूपरेखा बांधकर उसकी प्रस्थापना की गई है। यह ग्रन्थ भी ग्रकलङ्कदेवके दूसरे ग्रंथोंकीही तरह दुर्बोघ ग्रौर गम्भीर है। इसपर ग्रा० स्याद्वादावद्यापति वादिराजसूरिकी न्यायविनिश्चयविवरण ग्रथवा न्याय-विनिश्चयालकार नामकी वैद्ष्यपूर्ण विशाल टीका है। अकल इदेवकी भी इसपर स्वोपज्ञ विवृत्ति होनेकी सम्भावना की जाती है, क्योंकि लघीयस्त्रय ग्रीर प्रमाणसंग्रहपर भी उनकी स्वोपज्ञ विवृत्तियाँ हैं। तथा कतिपय वैसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्यायविनिश्चय मूल ग्रकलङ्क्यन्थत्रयमें मुद्रित हो चुका है। वादिराज सुरिकृत टीका श्रभी अमुद्रित है। श्रा॰ धर्मभूषणने इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका प० २४ पर इसकी अर्घकारिका और पृष्ठ ७० एक पूरी कारिका उद्घृत की है।

परीक्षामल-यह ग्राचार्य माणिक्यनन्दिकी ग्रसाधारण ग्रीर अपूर्व कृति है। तथा जैनन्यायका प्रथम मुत्रग्रन्थ है। यद्यपि ग्रकलङ्कदेव जैन-त्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे और ग्रनेक महत्वपूर्ण स्फूट प्रकरण भी लिख चुके थे। परंतु गौतमके न्यायसूत्र, दिग्नागके न्यायप्रवेश, न्यायमुख श्रादिकी तरह जैन-यायको सुत्रबद्ध करनेवाला 'न्यायसूत्र' ग्रन्थ जैन-परम्परामें ग्रब तक नहीं बन पाया था। इस कमीकी पुत्तिको सर्वप्रथम श्रा॰माणिक्यनन्दिने प्रस्तुत 'परीक्षामुख' लिखकर किया । माणिक्यनन्दि-की यह अकेली एक ही अमर रचना है जो भारतीय न्यायसुत्रग्रन्थों में ग्रपना विशिष्ट स्थान रखती है। यह ग्रपूर्व ग्रन्थ संस्कृत भाषामें निबद्ध है। छह परिच्छेदोंमें विभक्त है ग्रीर इसकी सूत्रसंख्या सब मिलाकर २०७ है। सूत्र बड़े सरल, सरस तथा नपे तुले हैं। साथमें गम्भीर, तलस्पर्झी ग्रीर ग्रथंगीरवको लिए हुए हैं। ग्रादि ग्रीर ग्रन्तमं दो पद्य हैं। ग्रक-लंकदेवके द्वारा प्रस्थापित जैनन्यायको इसमें बहुत ही सुन्दर ढंगसे ग्रथित किया गया है। लघु अनन्तवीर्यने तो इसे अकलंकके वचनरूप समद्र-को मथकर निकाला गया 'न्यायविद्यामृत-न्यायविद्याका ग्रमृत बतलाया है । इस ग्रन्थरत्नका महत्व इसीसे ख्यापित हो जाता है कि इसपर सनेक महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी गई हैं। स्ना० प्रभाचन्द्रने १२ हजार श्लोकप्रमाण 'प्रमेयकमलमात्तंण्ड' नामकी विशालकाय टीका

१ श्रकलङ्क्षके वचनोंसे 'परीक्षामुख' केंसे उद्भृत हुश्रा है, इसके लिए मेरा 'परीक्षामुखसूत्र धौर उसका उद्गम' शीर्षक लेख देखें। 'भ्रतेकान्त' वर्ष ५ किरण ३-४ पृ० ११६-१२८।

२ ''ग्रकलङ्कवचोऽम्भोबेहद्दछे येन धीमता । च्यायविद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ॥''**प्रमेयर०** पृ० २ ।

लिखी है। इनके पीछे १२ वीं शताब्दीके विद्वान् लघु अनन्तवीं पंने प्रसन्न रचनाशंलीवाली 'प्रमेयरत्नमाला' टीका लिखी है। यह टीका है तो छोटी, पर इतनी विशद है कि पाठकको बिना किटनाईके सहजमें ही अर्थवोध हो जाता है। इसकी शब्दरचनासे हेमचन्द्राचार्य भी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अपनी प्रमाणमीमांसामें शब्दशः तथा अर्थशः उसका अनुसरण किया है। न्यायदीपिकाकारने परीक्षामुखके अनेक सूत्रोंको नामनिर्देश और बिना नामनिर्देशके उद्धृत किया है। वस्तुतः आ० धर्मभूषणने इस सूत्र- अन्यका खूब ही उपयोग किया है। न्यायदीपिकाके आधारभूत अन्योमें परीक्षामुखका नाम लिया जा सकता है।

तत्त्वार्थक्लोकवात्तिक ग्रौर भाष्य---ग्रा० उमास्वातिके तत्त्वार्थ-सुत्रपर कुमारिलके 'मीमांसाइलोकवात्तिक' ग्रीर धर्मकीर्तिके 'प्रमाण-वात्तिक' की तरह पद्यात्मक विद्यानन्दने तत्त्वार्यश्लोकवात्तिक रचा है ग्रीर उसके पद्मवात्तिकोंपर उन्होंने स्वयं गद्ममं भाष्य लिखा है जो तत्त्वार्थश्लो-कर्वात्तिकभाष्यं श्रीर 'श्लोकर्वात्तिकभाष्यं इन नामोंसे कथित होता है। ग्राचार्यप्रवर विद्यानन्दने इसमें ग्रपनी दार्शनिक विद्याका पूरा ही खजाना खोलकर रख दिया है श्रौर प्रत्येकको उसका ग्रानन्दरसास्वाद लेने-के लिये नि:स्वार्थ ग्रामंत्रण दे रखा है क्लोकवात्तिकके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक चले जाइये. सर्वत्र तार्किकता ग्रौर गहन विचारणा समव्याप्त है। कहीं मीमांसादर्शनके नियोग भावनादिपर उनके सुक्ष्म एवं विशाल पाणिड-त्यकी प्रखर किरणें भ्रपना तीक्ष्ण प्रकाश डाल रहीं हैं तो कहीं न्यायदर्शन-के निग्रहस्थानादिरूप प्रगाद तमको निष्कासित कर रहीं हैं और कहीं बौद्ध दर्शनकी हिममय चट्टानोंको पिघला पिघला कर दूर कर रही हैं। इस तरह श्लोकवात्तिकमें हमें विद्यानन्दके अनेकमुख पाण्डित्य और सूक्ष्म-प्रज्ञताके दर्शन होते हैं। यही कारण है कि जैनताकिकों में भाचार्य विद्या-नन्दका उन्नत स्थान है। श्लोकवात्तिक के ग्रलावा विद्यानन्दमहोदय, मध्ट-सहस्री, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, ग्राप्तपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा ग्रीर युक्त्यनुशासनाल ङ्कार मादि दार्शनिक रचनाएँ उनकी बनाई हुई है। इनमें विद्यानन्दमहोदय, जो क्लोकवार्त्तिककी रचनासे भी पहलेकी विशिष्ट रचना है और जिसके उल्लेख तत्त्वार्थक्लोकवार्त्तिक ( पृ० २७२, ३८५) तथा अष्टसहस्त्री ( पृ०२८६, २६० ) में पाये जाते हैं, अनुपलब्ध है। शेषकी रचनाएँ उपलब्ध हैं और सत्यशासनपरीक्षाको छोड़कर मुद्रित भी हो चुकी हैं। आ० विद्यानन्द अकल ङ्कदेवके उत्तरकालीन और प्रभाचन्द्राचार्यके पूर्ववर्ती है। अतः इनका अस्तित्व-समय नवमी शताब्दी माना जाता है । अभिनव धमंमूषणने न्यायदीपिकामें इनके क्लोकवार्त्तिक और माष्यका कई जगह नामोल्लेख करके उनके वाक्योंको उद्धृत किया है।

प्रमाणपरीक्षा—विद्यानन्दकी ही यह ग्रन्यतम कृति है। यह श्रक-लङ्कदेवके प्रमाणसंग्रहादि प्रमाणविषयक प्रकरणोंका ग्राश्रय लेकर रची गई है। यद्यपि इसमें परिच्छेद-भेद नहीं है तथापि प्रमाणमात्रको ग्रपना प्रतिपद्य विषय बनाकर उसका ग्रच्छा निरूपण किया गया है। प्रमाणका सम्यग्जानत्व लक्षण करके उसके भेद, प्रभेदों, प्रमाणका विषय तथा फल ग्रीर हेतुग्रोंकी इसमें सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है। हेतु-भेदोंके निद-शंक कुछ संग्रहश्लोकोंको तो उद्धृत भी किया है। जो पूर्ववर्ती किन्हीं जैना-चार्योंके ही प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक' ग्रीर ग्रष्टस-हस्त्री' की तरह यहाँ' भी प्रत्यभिज्ञानके दो ही भेद गिनाये हैं। जबकि श्रक-

१ पूर्ववितित्वके लिए 'तत्त्वार्यसूत्रका मंगलाचरण' शीर्षक मेरा दितीय लेख देखें, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १०-११ पृ ३८०। देखो, ग्यायकुमुद द्वि० भा० की प्रस्तावना पृ० ३० और स्वामी समन्तमद्र पृ० ४८। ३ 'तद्विवैकत्वसादृश्यगोचरत्वेन निश्चतम्'—त० श्लो० पृ० १६०। ४ 'तद्वेवेदं तत्सदृशमेवेदमित्येकत्वसादृश्यविषयस्य द्विविधप्रत्य-भिज्ञानस्यं ''—भण्टस० पृ० २७६। ४ 'द्विविधं हि प्रत्यभिज्ञानं '' प्रमाणप० पृ० ६६।

लङ्क श्रीर माणिक्यनित्ति दोसे ज्यादा कहे हैं श्रीर यही मान्यता जैन-परम्परामें प्रायः सर्वत्र प्रतिष्ठित हुई है इससे मालूम होता है कि प्रत्यिभ-ज्ञानके दो भेदोंकी मान्यता विद्यानन्दकी ग्रपनी है। ग्रा० धर्मभूषणने पृ० १७ पर इस ग्रन्थकी नामोल्लेखके साथ एक कारिका उद्धृत की है।

पत्रपरीक्षा—यह भी ग्राचार्य विद्यानन्दकी रचना है । इसमें दर्शनान्तरीय पत्रलक्षणोंकी समालोचनापूर्वक जैनदृष्टिसे पत्रका बहुत सुन्दर लक्षण किया है तथा प्रतिज्ञा ग्रीर हेतु इन दो ग्रवयवोंको ही ग्रनुमानाङ्ग बतलाया है। न्यायदीपिका पृ० ६१ पर इसग्रन्थका नामोल्लेख हुग्रा है ग्रीर उसमें ग्रवयवोंके विचारकको विस्तारसे जाननेकी सूचना की है।

प्रमेयकमलमार्राण्ड — यह ग्रा० माणिक्यनित्दके 'परीक्षामुख' सूत्रग्रम्थपर रचा गया प्रभाचन्द्राचार्यका वृहत्काय टीकाग्रंथ है। इसे पिछले
लघु ग्रनन्तवीर्य (प्रमेयरत्नमालाकार) ने 'उदारचिन्द्रका' की उपमा दी
ग्रीर ग्रपनी कृति — प्रमेयरत्नमालाको उसके सामने जुगुनूके सदृश बतलाया है इससे प्रमेयकमलमार्त्तण्डका महत्व स्थापित हो जाता है। निःसन्देह मार्त्तण्डके प्रदीप्त प्रकाशमें दर्शनान्तरीय प्रमेय स्फुटतया भासमान होते
हैं। स्वतत्त्व, परतत्त्व ग्रीर यथार्थता, ग्रयथार्थताका निर्णय करनेमें किटनाई
नहीं मालूम होती। इस ग्रन्थके रचियता ग्रा० प्रभाचन्द्र ईसाकी १० वी
ग्रीर ११वीं शताब्दी ( ६८०से१०६५ ई० ) के विद्वान् माने जाते हैं'।
इन्होंने प्रमेयकमलमार्त्तण्डके ग्रलावा न्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वार्थवृत्तिपदिववरण, शाकटायनन्यास, शब्दाम्भोजभास्कर, प्रवचनसारसरोजभास्कर, गद्यकथाकोश, रत्नकरण्डश्रावकाचारटीका ग्रीर समाधितंत्रटीका ग्रादि
ग्रन्थोंकी रचना की है। इनमें गद्यकथाकोश स्वतन्त्र कृति है ग्रीर शेष

१ देखो, लघीय०का० २१। २ देखो, परीक्षामु० ३-५ से ३-१०। ३ देखो, न्यायकुमुद द्वि० भा० प्र० पृ० ५८ तथा प्रमेयकमलमार्त्तंण्ड प्रस्ता० पृ० ६७।

टीका कृतियाँ हैं। धर्मभूषणने न्यायदीपिका पृ० ३० पर तो इस ग्रंथका केवल नामोल्लेख ग्रौर ५४ पर नामोल्लेखके साथ एक वाक्यको भी उद्धृत किया है।

प्रमाण-निर्णय — त्यायिविनिश्चयिविदरणटीकाके कर्त्ता भा० वादि-राजसूरिका यह स्वतन्त्र तार्किक प्रकरण ग्रंथ है। इसमें प्रमाणलक्षण-निर्णय, प्रत्यक्षनिर्णय, परोक्षनिर्णय भीर स्नागमिनिर्णय ये चार निर्णय (परिच्छेद) हैं, जिनके नामोंसे ही ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट मालूम हो जाता है। न्या० दी० पृ० ११ पर इस ग्रन्थके नामोन्लेखके साथ एक वाक्यको उद्घृत किया है।

कारू व्यक्तिका —यह सन्दिग्व ग्रन्थ है । न्यायदीपिकाकारने पृ० १११ पर इस ग्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है —

'प्रपिक्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारण्किलिकायामिति विरम्यते'
परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी हम यह निर्णय नहीं कर सके कि यह
ग्रन्थ जैनरचना है या जैनेतर। ग्रथवा स्वयं ग्रन्थकारकी ही न्यायदीपिकाके
ग्रलावा यह ग्रन्थ दूसरी रचना है। क्योंकि ग्रव तकके मुद्रित जैन ग्रीर
जैनेतर ग्रन्थोंकी प्राप्त मूचियोंमें भी यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता। ग्रतः
ऐसा मालूम होता है कि यह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लायकेरीमें
ग्रसुरक्षित रूपमें पड़ा है। यदि नष्ट नहीं हुग्रा ग्रीर किसी लायकेरीमें है
तो इसकी खोज होकर प्रकाशमें ग्राना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण
ग्रीर ग्रच्छा ग्रन्थ मालूम होता है। न्यायदीपिकाकारके उत्लेखसे विदित
होता है कि उसमें विस्तारसे उपाधिका निराकरण किया गया है। सम्भव
है गदाधरके 'उपाधिवाद' ग्रन्थका भी इसमें खण्डन हो।

स्वामीसमन्तभद्र—ये वीरशासनके प्रभावक, सम्प्रसारक श्रीर खास युगके प्रवर्त्तक महान् श्राचार्य हुये हैं सुप्रसिद्ध तार्किक भट्टाकलङ्कदेवने इन्हें कलिकालमें स्याद्वादरूपी पुण्योदिधके तीर्थका प्रभावक बतलाया है'। ग्राचार्य जिनसेनने इनके वचनोंको म० वीरके वचनतुल्य प्रकट किया है और एक शिलालेखमें तो भ० वीरके तीर्थकी हजारगुणी वृद्धि करनेवाला भी कहा है। ग्रा० हरिभद्र ग्रीर विद्यानन्द जैसे बड़े बड़े म्राचार्योंने उन्हें 'वादिमल्य' 'म्राद्यस्त्रतिकार' 'स्याद्वादन्यायमार्गका' प्रकाशक' ग्रादि विशेषणों द्वारा स्मृत किया है इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर-वर्ती ब्राचार्योने जितना गुणगान स्वामी समन्तभद्रका किया है उतना दुसरे म्राचार्यका नहीं किया । वास्तवमें स्वामी समन्तभद्रने वीरशासनकी जो महान सेवा की है वह जैनवाङ्मयके इतिहासमें सदा स्मरणीय एवं श्रमर रहेगी। ग्राप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्र), युक्त्यनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार और जिनशतक (जिनस्तुतिशतक) ये पांच उपलब्ध कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। तत्त्वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमाणपदार्थ, कर्म-प्राभुतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य इन ५ ग्रन्थोंके भी इनके द्वारा रचे जानेके उल्लेख ग्रन्थान्तरोंमें मिलते हैं। परन्तू ग्रभी तक कोई उपलब्ध नहीं हुन्ना । गन्धहस्तिमहाभाष्य (महाभाष्य) के सम्बन्धमें मैं पहिले विचार कर श्राया है। स्वामीसमन्तभद्र बौद्ध विद्वान् नागार्जन (१८१ई०) के समकालीन या कुछ ही समय बादके और दिग्नाग (३४४-४२५ई०) के पूर्ववर्ती विद्वान् हैं । ग्रर्थात् इनका ग्रस्तित्व-समय प्राय: ईसाकी दूसरी ग्रीर तीसरी शताब्दी है कुछ विद्वान् इन्हें दिग्नाग (४२५ई० श्रीर धर्मकीर्ति (६३५६०) के उत्तरकालीन श्रनुमानित करते हैं ।

१ देखो, श्राण्टकाती पृ० २ । २ देखो, हरिवंशपुराण १-३० । ३ देखो, वेलूर ताल्लुकेका शिलालेख नं० १७ । ४ इन ग्रन्थोंके परिचयके लिये मुख्तार सा० का 'स्वामीसमन्तभद्र' ग्रन्थ देखें । ५ देखो, 'नागार्जुन ग्रौर स्वामीसमन्तभद्र' तथा 'स्वामीसमन्तभद्र ग्रौर विग्नागमें पूर्ववर्ती कौन' शीर्षक दो मेरे निवन्ध 'ग्रनेकान्त' वर्ष ७ किरण १-२ ग्रौर वर्ष ५ कि० १२ । ६ देखो, न्यायकुमुद द्वि० भा० का प्राक्तथन ग्रौर प्रस्तावना ।

श्रयीत् १वीं श्रीर सातवीं शताब्दी बतलाते हैं। इस सन्बन्धमें जो उनकी दलीलें हैं उनका युक्तिपूर्ण विचार श्रन्यश्रं किया है। ग्रतः इस संक्षिप्त स्थानपर पुनः विचार करना शक्य नहीं है। न्यायदीपिकाकारने न्याय-दीपिकामें श्रनेक जगह स्वामी समन्तभद्रका नामोल्लेख किया है श्रीर उनके प्रसिद्ध दो स्तोशों—देवागमस्तोश्र (श्राप्तमीमांसा)श्रीर स्वयम्भूतोश्रक्ते श्रानेक कारिकाश्रों को उद्धत किया है।

भट्टाकल द्धेदेव - ये 'जैनन्यायके प्रस्थापक' के रूपमें स्मृत किये जाते हैं जैनपम्पराके सभी दिगम्बर श्रीर स्वेताम्बर तार्किक इनके द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमार्ग' पर ही चले हैं ! आगे जाकर तो इनका वह 'न्यायमार्ग' 'स्रकलङ्कन्याय'के नामसे प्रसिद्ध हो गया। तत्त्वार्थवातिक, ग्रब्टशती, न्यायविनिश्चय, लघीयस्त्रय श्रौर प्रमाणसंग्रह श्रादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। ये प्रायः सभी दार्शनिक कृतियाँ हैं भ्रौर तत्त्वार्थ-वात्तिकभाष्यको छोड्कर सभी ग्लढ एवं दुरवगाह हैं । ग्रनन्तवीर्यादि टीका-कारोंने इनके पदोंकी व्याख्या करनेमें अपनेको असमर्थ बतलाया है। वस्तत: ग्रकलङ्कदेवका वाङ्मय श्रपनी स्वाभाविक जटिलताके कारण विद्वानोंके लिए ग्राज भी दुर्गम ग्रीर दुर्बोध बना हुग्रा है। जबिक उन-पर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। जैन साहित्यमें ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शनसाहित्यमें अकल द्भदेवकी सर्व कृतियाँ अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनकी कतिपय कृतियोंका कुछ परिचय पहले करा आये हैं। श्रीमान पं० महेन्द्रकूमारजी न्यायाचार्यने इनका ग्रस्तित्वकाल ग्रन्तःपरीक्षा ग्रादि प्रमाणोंके ग्राधारपर ईसाकी ग्राठवीं शताब्दी (७२०से७८० ई०) निर्घारित किया है । न्यायदीपिकामें धर्मभूषणजीने कई जगह इनके नाम-

१ देखो, 'क्या स्वामीसमन्तभद्र धर्मकीर्तिके उत्तरकालीन है ?' नामक मेरा लेख, जैनसिद्धान्तभास्कर भा० ११ किरण १ । २ देखो, ध्रकलङ्क्षप्रन्थत्रथको प्रस्तावना पृ० ३२।

का उल्लेख किया है ग्रीर तत्त्वार्थवार्तिक तथा न्यायविनिश्चयसे कुछ वाक्योंको उद्घृत किया है।

कुमारनन्दि भट्टारक-- यद्यपि इनकी कोई रचना इस समय उप-लब्ध नहीं है, इससे इनका विशेष परिचय कराना ग्रशक्य है फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये ग्रा॰ विद्यानन्दके पूर्ववर्ती विद्वान हैं भौर भ्रच्छे जैनतार्किक हए हैं। विद्यानन्दस्वामीने अपने प्रमाण-परीक्षा, पत्रपरीक्षा ग्रीर तत्वार्थश्लोकवात्तिकमें इनका ग्रीर इनके 'बाद-न्याय'का नामोल्लेख किया है तथा उसकी कुछ कारिकाएँ भी उद्धत की हैं। इससे इनकी उत्तरावधि तो विद्यानन्दका समय है श्रर्थात् ६वीं शताब्दी है। ग्रौर ग्रकलङ्कदेवके उत्तरकालीन मालुम होते हैं; क्योंकि ग्रकलङ्कदेवके समकालीनका ग्रस्तित्व परिचायक इनका ग्रब तक कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। ग्रतः ग्रकल इदेवका समय (प्वीं शताब्दी) इनकी पूर्वाविध है। इस तरह ये द्वीं, ६वीं सदीके मध्यवर्ती विद्वान जान पडते है। चन्द्र-गिरि पर्वतपर उत्कीर्ण शिलालेख नं० २२७ (१३६) में इनका उल्लेख है जो ६ वीं शताब्दीका अनुमानित किया जाता है । इनका महत्वका 'वादन्याय' नामका तर्कग्रन्थ ग्राज उपलब्ध नहीं हैं जिसके केवल उल्लेख मिलते हैं। ग्रा० धर्मभूषणने न्यायदी० पृ० ६६ ग्रीर ५२ पर 'तदुक्तं कुमारनन्दिभट्टारर्कः कहकर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके पूर्वार्ड ग्रीर उत्तरार्घको ग्रलग ग्रलग उद्धृत किया है।

माणिक्यनित्य— ये कुमारनित्य भट्टारककी तरह नित्त्संघके प्रमुख ग्राचार्योमें हैं। इनकी एकमात्र कृति परीक्षमुख है। जिसके सम्बन्धमें हम पहले प्रकाश डाल ग्राए हैं। इनका समय १०वीं शताब्दीके लगभग माना जाता है। ग्रन्थकारने न्यायदीपिकामें कई जगह इनका नामोल्लेख किया है। एक स्थान (पृ० १२०) पर तो 'भगवान' ग्रीर

१ देखो, जैनशिलालेखसं० पृ० १५२, ३२१।

'भट्टारक' जैसे महनीय विशेषणों सहित इनके नामका उल्लेख करके परीक्षामुखके सूत्रको उद्धत किया है।

स्याद्वादिवद्यापित---यह म्राचार्य वादिराजसूरिकी विशिष्ट उपाधि थी जो उनके स्यादादविद्याके अधिपतित्व--ग्रगाध पाण्डित्यको प्रकट करती है। भ्रा॰ वादिराज अपनी इस उपाधिसे इतने अभिन्न एवं तदात्म जान पड़ते हैं कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक वादिराजसुरिको जान लेते हैं। यही कारण है कि न्यायविनिश्चयविवरणके सन्धिवाक्योंमें 'स्याद्वादिवद्यापति' उपाधिके द्वारा ही वे ग्रिभिहित हुए हैं'। न्याय-दीपिकाकारने भी न्यायदीपिका पृ० २४ म्रीर ७० पर इसी उपाधिसे उनका उल्लेख किया है स्रौर पृ० २४ पर तो इसी नामके साथ एक वाक्य-को भी उद्धत किया है। मालूम होता है कि 'न्यायविनिश्चय' जैसे दुरूह तकंग्रंथपर ग्रपना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलक्षमें ही इन्हें गुरूजनों ध्रयवा विद्वानों द्वारा उन्त गौरवपूर्ण स्यादादविद्याके धनीरूप उच्च पदवी-से सम्मानित किया होगा । वादिराजसूरि केवल अपने समयके महान तार्किक ही नहीं थे, बल्कि वे सच्चे ग्रह्नेद्भक्त एवं ग्राजाप्रधानी, वैयाकरण और श्रद्धितीय उच्च कवि भी थे । न्यायविनिश्चयविवरण. पार्वनाथचरित, यशोधरचरित, प्रमाणनिर्णय ग्रीर एकीभावस्तोत्र म्नादि इनकी कृतियाँ है। इन्होंने ग्रपना पार्श्वनाथचरित शकसम्बत् ६४७ (१०२५ ई०)में समाप्त किया है। स्रतः ये ईसाकी ११वीं सदीके पुर्वार्द्धके विद्वान हैं।

१ इसका एक नमूना इस प्रकार है—इत्याचार्यस्याद्वादिवद्यापित-विरिचत न्यायविनिश्चयकारिकाविवरणे प्रत्यक्षप्रस्ताव: प्रथम ।'—— सि० पत्र ३०६।

२ 'वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः । वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः । ।'

<sup>-</sup>एकीभावस्तोत्र २६।

## २. श्रमिनव धर्मभूषगा

#### प्रासंगिक-

जैनसमाजने अपने प्रतिष्ठित महान् पुरुषों—तीर्थकरों, राजाओं, आचार्यों, श्रेष्ठिवरों, विद्वानों तथा तीर्थक्षेत्रों, मन्दिरों और ग्रंथागारों प्रादिके इतिवृत्तको संकलन करनेकी प्रवृत्तिकी ग्रोर बहुत कुछ उपेक्षा एवं उदासोनता रखी है। इसीसे ग्राज सब कुछ होते हुए भी इस विषयमें हम दुनियाँ की नजरोंमें ग्रिकिञ्चन समभे जाते हैं। यद्यपि यह प्रकट हैं कि जैन इतिहासकी सामग्री विपुलरूपमें भारतके कोने-कोनेमें सर्वत्र विद्यमान है पर वह विखरी हुई ग्रसम्बद्धरूपमें पड़ी हुई है। यही कारण है कि जैन इतिहासको जाननेके लिए या उसे सम्बद्ध करनेके लिए प्रपित्तिक कठिनाइयाँ ग्राती हैं और ग्रन्वेरे में टदोलना पड़ता है। प्रसन्तताको बात है कि कुछ दूरदर्शी श्रीमान् विद्वान् वर्गका ग्रब इस ग्रोर ध्यान गया। ग्रोर उन्होंने इतिहास तथा साहित्यके संकलन, ग्रन्वेषण ग्रादिका क्रियात्मक प्रयत्न ग्रारम्भ कर दिया है।

श्राज हम अपने जिन ग्रन्थकार श्री अभिनव धर्मभूषण का परिचय देना चाहते हैं उनको जाननेके लिये जो कुछ साधन प्राप्त हैं वे यद्यपि पूरे पर्याप्त नहीं हैं। उनके माता-पितादिका क्या नाम था? जन्म श्रीर स्वर्गवास कब, कहाँ हुआ? श्रादिका उनसे कोई पता नहीं चलता है। फिर भी सौभाग्य और सन्तोषकी बात यही है कि उपलब्ध साधनोंसे उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व, गुरुपरम्परा, श्रीर समयका कुछ प्रामाणिक परिचय मिल जाता है। अतः हम उन्हीं शिलालेख, ग्रन्थोल्लेख ग्रादि साधनोंपरसे ग्रन्थकारके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिये प्रस्तुत हुए हैं।

## ग्रन्थकार ग्रौर उनके भ्रभिनव तथा यति विशेषग्-

इस ग्रन्थके कर्ता ग्रभिनव **धर्मभूषण** यति हैं। न्यायदीपिकाके पहले ग्रीर दूससे प्रकाशके पुष्पिकावाक्योंमें 'यति' विशेषण तथा तीसरे प्रकाशके पुष्पिकावाक्यमें 'म्निभनव' विशेषण इनके नामके साथ पाये जाते हैं । जिससे मालूम होता हैं कि न्यायदीपिकाके रचयिता घर्मभूषण ग्रिभ-नव और यति दोनों कहलाते थे। जान पड़ता है कि अपने पूर्ववर्ती धर्म-भूषणोंसे भ्रपनेको व्यावृत्त करनेके लिये 'म्रभिनव' विशेषण लगाया है। क्योंकि प्राय: ऐसा देखा जाता है कि एक नामके अनेक व्यक्तियोंमें अपने को जदा करने के लिये कोई उपनाम रख लिया जाता है। ग्रतः 'ग्रभिनव' न्यायदीपिकाकारका एक व्यावत्तंक विशेषण या उपनाम समक्तना चाहिए। जैनसाहित्यमें ऐसे और भी कई ग्राचार्य हुए हैं जो ग्रपने नामके साथ ग्रमि-नव विशेषण लगाते हुए पाये जाते हैं। जैसे म्रिभनव पण्डिताचार्य' ( शक ० १२३३ ) अभिनव श्रुतमृनि अभिनव गुणभद्ध । श्रभिनव पण्डितदेव श्रादि । स्रतः पूर्ववर्ती स्रपने नामवालोंसे व्यावत्ति-के लिये 'म्रभिनव' विशेषण यह एक परिपाटी है। 'यति' विशेषण तो स्पष्ट ही है क्योंकि वह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। प्रिभि-नव धर्मभूषण ग्रपने गुरु श्रीवर्द्धमान भट्टारकके पट्टके उत्तराधिकारी हए थे भौर वे कुन्दकुन्दाचार्यकी म्राम्नायमें हुए हैं। इसिलये इस विशेषणके द्वारा यह भी निर्भान्त ज्ञात हो जाता है कि ग्रन्थकार दिगम्बर जैन मूनि थे ग्रीर भट्टारक नामसे लोकविश्रत थे ।

१ देखो, शिलालेख० नं० ४२१ । २ देखो, जैनशिलालेखसं० पृ० २०१, शिलाले० १०५ (२४५) । ३ देखो, 'सी. पी. एण्ड बरार कैटलाग' रा० व० हीरालालढारा सम्पादित । ४ देखो, जैनशिलालेख स० पृ० ६४५ शिलालेख नं० ३६२ ( २५७ ) ।

५ " शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धर्मभूषणदेशिकः। भद्रारकमृतिः श्रीमान् शल्यत्रयविवर्णितः ॥ "

<sup>--</sup> विजयनगरशिला० न० २।

### धर्ममूबरा नाम के दूसरे विद्वान्-

ऊपर कहा गया है कि ग्रन्थकारने दूसरे पूर्ववर्ती धर्मभृषणोंमे भिन्नत्व स्थापित करनेके लिए अपने नामके साथ 'ग्रभिनव' विशेषण लगाया है। मतः यहाँ यह बता देना भावश्यक प्रतीत होता है कि जैन-परम्परामें धर्मभूषण नामके अनेक विद्वान् हो गये हैं। एक अर्मभूषण वे हैं जो भट्टारक धर्मचन्द्र के पट्टपर बैठे थे श्रीर जिनका उल्लेख बरार-प्रान्तके मूर्तिलेखोंमें बहलतया पाया जाता है । ये मूर्तिलेख शकसम्बत् १४२२, १४३४, १४७२ स्रोर १४७७ के उत्कीर्ण हुएहैं। परन्त् ये धर्मभूषण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैं। दूसरे **धर्मभूषण** वे हैं जिनके ब्रादेशानुसार केशववर्णीने ब्रपनी गोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदी-पिका नामक टीका शकसम्बत् १२८१ (१३५६ ई०) में बनाई है । तीसरे धर्मभूषण वे हैं जो ग्रमरकीर्तिके गृरुथे तथा विजयनगरके शिला-लेख नं २२ में उल्लिखित तीन धर्मभूषणों में पहले नम्बरपर जिनका उल्लेख है ग्रीर जो ही सम्भवतः विन्ध्यगिरि पर्वतके शिलालेखनं ० १११ (२७४)में भी ग्रमरकीत्तिके गुरुरूपसे उल्लिखित हैं। यहाँ उन्हें 'कलि-कालसर्वज्ञ'भी कहा गया है। चौथे धर्मभुषण वे हैं जो प्रमरकीर्तिके शिष्य श्रीर विजयनगर शिलालेख नं० २ गत पहले धर्मभूषणके प्रशिष्य हैं एवं सिहनन्दीव्रतीके सधर्मा हैं तथा निजयनगरके शिलालेख नं० २ के ११वें पद्यमें दूसरे नं० के धर्मभूषणके रूपमें उल्लिखित हैं।

१ 'सहस्रनामाराधना' के कर्त्ता देवेन्द्रकीत्तिने भी 'सहस्रनामाराधना' में इन दोनों विद्वानोंका ग्रपने गुरु ग्रौर प्रगुरुरूपसे उल्लेख किया है। देखो, जैनसिद्धान्तभवन ग्रारासे प्रकाशित प्रशस्ति सं० पृ० ६४।

२ देखो, डा० ए० एन० उपाध्येका 'गोम्मटसारकी जीवतस्य-प्रदीपिका टीका' शीर्षक लेख 'प्रनेकान्त' वर्ष ४ किरण १ पृ० ११ =।

#### प्रत्यकार धर्मभूषए। ग्रौर उनकी परम्परा-

प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ता धर्मभूषण उपर्युक्त धर्मभूषणों से भिन्न हैं ग्रीर जिनका उल्लेख उसी विजयनगरके शिलालेख नं० २ में तीसरे नम्बरके धर्मभूषणके स्थान पर है तथा जिन्हें स्पष्टतया श्रीवर्द्धमान भट्टारक शिष्य बतलाया है। ग्यायदीपिकाकारने स्वयं न्यायदीपिकाके ग्रन्तिम पर्धं ग्रीर ग्रन्तिम (तीसरे प्रकाशगत) पुष्पिकावाक्यमें ग्रपने गुरुका नाम श्रीवर्द्धमान भट्टारक प्रकट किया है। मेरा अनुमान है कि मङ्गलाचरण पद्यमें भी उन्होंने 'श्रीवर्द्धमान' पदके प्रयोग द्वारा वर्द्धमान तीर्थंकर ग्रीर ग्रपने गुरु वर्द्धमान भट्टारक दोनोंको स्मरण किया है। क्योंकि अपने परापरगुरुका स्मरण करना सर्वथा उचित ही है। श्रीधर्मभूषण ग्रपने गुरुके ग्रत्यन्त ग्रनन्य भक्त थे। वे न्यायदीभिका के उसी ग्रन्तिम पद्यं ग्रीर पुष्पिकावाक्यमें कहते हैं कि उन्हें ग्रपने उक्त गुरुकी कृपासे ही सरस्वतीका प्रकर्ष (सारस्वतीदय) प्राप्त हुग्रा था ग्रीर उनके चरणोंकी स्नेहमयी भक्ति-सेवासे न्यायदीपिका की पूर्णता हुई है। ग्रतः मङ्गला-चरणपद्यमें ग्रपने गुरु वर्द्धमान भट्टारकका भी उनके द्वारा स्मरण किया जाना सर्वथा-सम्भव एवं सङ्गत है।

विजयनगरके उस शिलालेखमें जो शकसम्बत् १३०७ (१३८४ ई०) में उत्कीर्ण हुम्रा है, ग्रन्थकार की जो गुरु परम्परा दी गई है उसके सूचक शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पद्योंको यहां दिया जाता है :—

> "यत्पादपङ्कजरजो रजो हरित मानसं । स जिनः श्रेयसे भूयाद् भूयसे करुणालयः ॥१॥ श्रीमत्परमगाम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥२॥

१-२ देखो, पृ० १३२।

श्रीमुलसंघेऽजनि नन्दिसंघस्तस्मिन् बलात्कारगणेतिसंज्ञः । तत्रापि सारस्वतनाम्नि गुच्छे स्वच्छाशयोऽभूदिह पद्मनन्दी ॥३॥ भाचार्यः कुन्दकुन्दाख्यो वक्तुप्रीवो महामुनिः। एलाचार्यो गृद्धपिच्छ इति तन्नाम पञ्चधा ॥४॥ केचित्तदन्वये चारुमनयः खनयो गिराम । जलघाविव रत्नानि बभुवृदिव्यतेजसः ॥५॥ तत्रासीच्चारुचारित्ररत्नरत्नाङ्करो गुरु:। धर्मभ्षणयोगीन्द्रो भट्टारकपदांचितः ॥६॥ भाति भट्टारको धर्मभूषणो गुणभूषणः। यद्यशः कूसूमामोदे गमनं भ्रमरायते ॥७॥ शिष्यस्तस्य गुरोरासीदनगंलत्तपोनिधिः। श्रीमानमरकोत्त्यायों देशिकाग्रेसर: शमी ॥६॥ निजपक्षपुटकवाटं घटयित्वाऽनिलनिरोधितो हृदये। ग्रविचलितबोधदीपं तमममरकीत्ति भजे तमोहरणम् ॥६॥ केऽपि स्वोदरपूरणे परिणता विद्याविहीनान्तराः । योगीशा भुवि सम्भवन्तु बहवः कि तैरनन्तैरिह ॥ घीरः स्फर्जति दुर्जयातनुमदघ्वंसी गुणैरूज्जित-राचार्योऽमरकीर्ति शिष्यगणभञ्छीसिहनन्दीवती ॥१०॥ श्रीधर्मभूषोऽजनि तस्य पट्टो श्रीसिहनन्द्यायंगुरोस्सधर्मा । भट्टारकः श्रीजिनघर्महर्म्यस्तम्भायमानः कुमुदेन्द्कीत्तिः ॥११॥ पट्टे तस्य मुनेरासी**द्वर्दमान**मृनीश्वरः । श्रीसिहनन्दियोगिन्द्रचरणाम्भोजषट्पदः ॥१२॥ शिष्यस्तस्य गुरोरासी दर्मभूषणदेशिक:। भट्टारकमुनिः श्रीमान् शस्यत्रयविवर्जितः ।।१३॥" इन पद्योंमें ग्रिभनव धर्मभूषणकी इस प्रकार गुरुपरम्परा बतलाई गई है-

१ इसके आगेके लेखमें १५ पद्य और हैं जिनमें राजवंशका ही वर्णन है।

मूलसङ्घ, नित्तसङ्घ — बलात्कारगणके सारस्वतगच्छमें
पद्मतन्दी (कुन्दकुन्दाचार्य)
|
घर्मभूषण भट्टारका
|
ग्रमरकीत्ति-श्राचार्य (जिनके शिष्योंके शिक्षक-दीक्षक
| सिंहनन्दी त्रती थे)
श्रीधर्मभूषण भट्टारक II (सिंहनन्दीव्रतीके संघर्मा)
|
वर्द्धमानमुनीश्वरः (सिंहनन्दीव्रतीके चरणसेवक)
|
धर्मभूषण यति III (ग्रन्थकार)

यह शिलालेख शकसम्बत् १३०७ में उत्कीर्ण हुम्रा है। इसी प्रकार का एक शिलालेख नं० १११ (२७४) का है जो बिन्ध्यगिरि पर्वतके अखण्ड बागिलुके पूर्वकी म्रोर स्थित चट्टान पर खुदा हुम्रा है भीर जो शक सं० १२६५ में उत्कीर्ण हुम्रा है। उसमें इस प्रकार परम्रा दी गई है:—

१ "श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनं । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥१॥

श्रीमूल सङ्घापयः पयोधिवर्द्धनसुधाकराः श्रीबलात्कारगणकमल-कलिका-कलाप-विकवन दिवाकराः वनवा त्रिक्षित्वेद्धःतित्राच्याः राय-भुज-सुद्धामः ग्रामार्य्यं महा वादिवादीश्वर राय-वादि-पितामह सकल-विद्वज्जन-चन्नर्वत्ति वेवेन्द्रविज्ञाल-कीर्त्ति-देवाः तित्राच्याः भट्टारक-श्रीशुभकीर्त्तिदेवास्तिरिश्याः कलिकाल-सर्व्यंत्र-भट्टारक-धर्म्म भूषणदेवाः तिरशप्याः श्रीश्रमरकीर्त्यां चार्य्याः तिरशप्याः मालिवा ति-नृपाणां प्रथ-मानल रित्राप्याः श्रीश्रमरकीर्त्यां चार्याः तिरशप्याः मालिवा ति-नृपाणां प्रथ-मानल सम्बद्धान्ति स्वायां स्वायां स्वायां सम्बद्धानां भट्टारक- मूलसंघ — बलात्कारगण
कीर्ति (वनवासिके)
|
देवेन्द्र विशालकीर्ति
|
शुभकीर्तिदेव भट्टारक
|
घर्मभूषणदेव I
|
प्रमरकीर्ति स्राचार्य
|
धर्मभूषणदेव I|
|
वर्द्धमानस्वामी

इस दोनों लेखोंको मिलाकर घ्यानसे पढ़नेसे विदित होता है कि प्रथम धर्मभूषण, ध्रमरकीर्ति ध्राचार्य धर्मभूषण द्वितीय ध्रौर वर्द्धमान ये चार विद्वान् सम्भवतः दोनोंके एक ही हैं। यदि मेरी यह सम्भावना ठीक है तो यहाँ एक बात घ्यान देने योग्य है वह यह कि विन्ध्यगिरिके लेख (शक १२६५) में वर्द्धमानका तो उल्लेख है पर उनके शिष्य (पट्टके उत्तराधिकारी) तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख नहीं है। जिससे जान पड़ता है कि उस समय तक तृतीय धर्मभूषण वर्द्धमानके पट्टाधिकारी नहीं बन सके होंगे धौर इसलिये उक्त शिलालेखमें उनका उल्लेख नहीं ध्राया।

१ प्रो० हीरालालजीने इनकी निषद्या बनवाई जानेका समय शक सम्बत् १२६५ दिया है। देखों, शिलालेखसं० पृ० १३६। किन्तु इस शिलालेखके कोई १२ वर्ष बाद शक सं० १३०७ (१३८४ ई०) में उत्कीण हुए विजयनगरके उल्लिखित शिलालेख नं० २ में उनका (तृतीय धर्मभूषणका) स्पष्टतया नामोल्लेख है। ग्रतः यह सहजमें अनुमान हो सकता है कि वे ग्रपने गुरु वर्द्ध मानके पट्टाधिकारी शक सम्वत् १२६५से१३०७ में किसी समय बन चुके थे। इस तरह ग्रभिनव धर्मभूषणके साक्षात् गुरु श्रीवर्द्ध मानमुनीश्वर ग्रीर प्रगुरु द्वितीय धर्मभूषण थे। ग्रमरकीर्ति दादागुरु ग्रीर प्रथमधर्मभूषण परदादा गुरु थे। ग्रीर इसीसे मेरेख्यालमें उन्होंने ग्रपने इन पूर्ववर्ती पूज्य प्रगुरु द्वितीय धर्मभूषण) तथा परदादागुरु (प्रथमधर्मभूषण) से पश्चाद्वर्ती एवं नया बतलानेके लिये ग्रपनेको ग्रभिनव विशेषणसे विशेषित किया जान पड़ता है जो कुछ हो, यह ग्रावश्य है कि वे ग्रपने गुरुके प्रभावशाली ग्रीर मुख्य शिष्य थे।

#### समय-विचार---

यद्यपि ग्रिभिनव धर्मभूषणको निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि जो ग्राधार प्राप्त हैं उनपरसे उनके समयका लगभग निश्चय होजाता है। ग्रतः यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है।

विन्ध्यगिरिका जो शिलालेख प्राप्त है वह शक सम्वत १२६५ का उत्कीर्ण किया हुया है। मैं पहले बतला ग्राया हूँ कि इसमें प्रथम ग्रौर द्वितीय इन दो ही धर्मभूषणोंका उल्लेख है ग्रौर द्वितीय धर्मभूषणके शिष्य वर्द्ध मानका ग्रन्तिमरूपसे उल्लेख है। तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख उसमें नहीं पाया जाता। प्रो० हीरालालजी एम. ए. के उल्लेखानुसार द्वितीय धर्मभूषणकी निषद्या (निःसही) शक्तं १२६५में बनवाई गई हैं। ग्रतः द्वितीय धर्मभूषणका ग्रस्तित्वसमय शक्तं ०१२६५में बनवाई गई हैं। ग्रतः द्वितीय धर्मभूषणका ग्रस्तित्वसमय शक्तं ०१२६५तक ही समभना चाहिए। मेरा अनुमान है कि केशववर्णीको ग्रपनी गोम्मटसार की जीव-तत्त्वप्रदीपिका टीका बनानेकी प्रेरणा एवं ग्रादेश जिन धर्मभूषणसे मिला वे धर्मभूषण भी यही द्वितीय धर्मभूषण होना चाहिये। क्योंकि इनके

पट्टका समय यदि २५ वर्ष भी हो तो इनका पट्टपर बैठने का समय शक सं० १२७० के लगभग पहुँच जाता है उस समय या उसके उपरान्त केशववर्णी को उपर्यक्त टीकाके लिखने में उनसे ब्रादेश एवं प्रेरणा मिलना ग्रसम्भव नहीं है। चुँकि केशववर्णीने श्रपनी उक्त टीका शकसं० १२८१ में पूर्ण की है। अतः उस जैसी विशाल टीकाके लिखनेके लिए ११ वर्ष जितना समय का लगना भी ग्रावश्यक एवं संङ्गत है। प्रथम व वृतीय धर्मभूषण केशववणींके टीकाप्रेरक प्रतीत नहीं होते । क्योंकि वृतीय घर्मभूषण जीवतत्त्वप्रदीपिकाके समाप्ति काल ( शक ० १२ ६१ ) से करीब १६ वर्ष बाद गुरुपट्ट के अधिकारी हए जान पडते हैं भौर उस समय वे प्राय: २० वर्ष के होंगे ग्रतः जी० त० प्र० के रचनारम्भसमय-में तो उनका ग्रस्तित्व ही नहीं होगा तब वे केशववर्णीके टीका-प्रेरक कैसे हो सकते ? ग्रौर प्रथम धर्मभूषण भी उनके टीकाप्रेरक सम्भव प्रतीत नहीं होते । कारण, उनके पट्टपर अमरकीति और अमरकीर्तिके पट्टपर दितीय धर्मभूषण (शक १२७०-१२६५) बैठे हैं। ग्रतः ग्रमर-कीर्तिका पट्टसमय अनुमानतः शकसं० १२४५-१२७० श्रीर प्रथम धर्मभूषणका शकसं० १२२०-१२४५ होता है। ऐसी हालतमें यह सम्भव नहीं है कि प्रथम धर्मभूषण शकसं. १२२०-१२४५ में केशववर्णीको जीवतत्त्वप्रदीपिकाके लिखने का आदेश दें और वे ६१ या ३६ वर्षों जैसे इतने बड़े लम्बे समय में उसे पूर्ण करें। म्रतएव यही प्रतीत होता हैं कि द्वितीय धर्मभूषण (शक० १२७०-१२६५) ही केशववर्णी (शक० १२८१) के उक्त टीकाके लिखनेमें प्रेरक रहे हैं। ग्रस्तु।

पीछे मैं यह निर्देश कर ब्राया हूँ कि तृतीय धर्मभूषण (ग्रन्थकार) शकसं० १२६५ में ब्रौर शकसं० १३०७के मध्यमें किसी समय अपने वर्द्ध-मानगुरुके पट्टपर ब्रासीन हुए हैं। ब्रतः यदि वे पट्टपर बैठने के समय (करीब शक १३०० में) २० वर्ष के हों, जैसा कि सम्भव है तो उनका जन्मसमय शकसं० १२८० (१३५८ ई०)के करीब होना चाहिए। विजय- नगर साम्राज्यके स्वामी प्रथम देवराय ग्रीर उनकी पत्नी भीमादेवी जिन वर्डमानगुरुके शिष्य घर्मभूषणके परम भक्त थे ग्रीर जिन्हें अपना गुरु मानते थे तथा जिनसे प्रभावित होकर जैनधर्मकीं ग्रतिशय प्रभावनामें प्रवृत्त रहते थे वे यही तृतीय धर्मभूषण न्यायदीपिकाकार हैं। पद्मावती-वस्तीके एक लेखसे ज्ञात होता है कि "राजाधिराजपरमेश्वर देवराय प्रथम वर्ड मानमृनिके शिष्य धर्मभूषण गुरुके, जो बड़े विद्वान् थे, चरणों में गमस्कार किया करते थे।" इसी बातका समर्थन शकसं ५४४० में अपने 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र' को समाप्त करनेवाले किव वर्ड मानमुनिन्देक इसी ग्रन्थगत निम्न क्लोकसे भी होता है:— "राजाधिराजपरमेश्वरदेवरायभूपालमौलिलसदिग्नसरोजगुगमः। श्रीवर्दमानमुनिवल्लभमौडचमुख्यः श्रीधर्मभूषणमुखी जयित क्षमाढ्यः'।।"

यह प्रसिद्ध है कि विजयनगरनरेश प्रथम देवराय ही 'राजाधि-राजपरमेश्वर की उपाधि से भूषित थें। इनका राज्य समय सम्भवतः १४१८ ई० तक रहा है क्योंकि द्वितीय देवराय ई० १४१६ से १४४६ तक माने जाते हैं। ग्रतः इन उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि वर्द्ध मानके शिष्य धर्मभूषण तृतीय (गन्थकार) ही देवराय प्रथमके द्वारा सम्मानित थें। प्रथम ग्रथवा द्वितीय धर्मभूषण नहीं; क्योंकि वे वर्द्ध मानके शिष्य

१ प्रशस्तिसं ० पृ० १२५ से उद्धृत । २-३ देखो, डा० भास्कर धानन्द सालेतोरका 'Mediaeval Jainism' P. 300-301 । मालूम नहीं डा० सा० ने द्वितीय देवराय (१४१६-१४४६ ई०) की तरह प्रथम देवराय-के समय का निर्देश क्यों नहीं किया ? ४ डा० सालेतोर दो ही धर्म-भूषण मानते हैं और उनमें प्रथम का समय १३७५ ई० और दूसरे का ई० १४०३ बतलाते हैं तथा वे इस भमेले में पड़ गए हैं कि कौन से धर्मभूषण का सम्मान देवराय प्रथमके द्वारा हुआ था ? (देखो, मिडि-पावल जैनिज्म पू० ३००)। मालम होता है कि उन्हें विजयनगर का

नहीं थे। प्रथम धर्मभूषणतो शुभकीतिके और दितीय धर्मभूषण ग्रमर-कीतिके शिष्य थे। अतएव यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अभि-नव धर्मभूषण देवरायप्रथमके समकालीन हैं। अर्थात् ग्रन्थकारका श्रन्तिम-काल ई० १४१८ होना चाहिये। यदि यह मान लिया जाय तो उनका जीवनकाल ई० १३५८ से१४१८ ई० तक समभना चाहिये। अभिनव धर्मभूषण जैसे प्रभावशाली विद्वान् जैन साधुके लिये ६० वर्ष की उम्र पाना कोई ज्यादा नहीं है। हमारी सम्भावना यह भी है कि वे देवराय द्वितीय (१४१६-१४४६ ई०) और उनके श्रेष्ठि सकष्पके द्वारा भी प्रणुत रहे हैं । हो सकता है कि ये ग्रन्य धर्मभूषण हों, जो हो, इतना स्रवश्य है कि वे देवराय प्रथमके समकालिक निश्चितरूपसे हैं।

ग्रंथकारने न्यायदीपिका (पृ० २१) में 'बालिशाः' शब्दोंके साथ सायण-के सर्वदर्शनसंग्रहसे एक दंक्ति उद्धृत की है। सायणका समय शकसं० की १३वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता हैं। क्योंकि शकसं० १३१२-का उनका एक दानपत्र मिला है जिससे वे इसी समयके विद्वान् टहरते हैं। न्यायदीपिकाकारका 'बालिशाः' पदका प्रयोग उन्हें सायणके समकालीन होनेकी ग्रोर संकेत करता है। साथ ही दोनों विद्वान् नजदीक ही नहीं, एक ही जगह—विजयनगरके रहनेवाले, भी थे इसलिए यह पूरा सम्भव हैं कि धर्मभूषण ग्रीर सायण समसामयिक होंगे। या १०-५ वर्षग्रागे पीछेके होंगे। ग्रतः न्यायदीपिकाके इस उल्लेखसे भी पूर्वोक्त निर्घारित शकशं० १२८०से१३४० या १३५८से१४९८ समय ही सिद्ध पूर्वोक्त

शिलालेख नं० २ भ्रादि प्राप्त नहीं हो सका । श्वन्यया वे इस निष्कर्षपर न पहुँचते ।

प्रशस्तिसं०पृ० १४५में इनका समय ई० १४२६-१४५१ दिया है। २ इसके लिये जैनसिद्धान्तभवन घारासे प्रकाशित प्रशस्ति सं० में परिचय कराये गये वर्द्धमान मुनीन्द्र 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र' देखना चाहिये। ३ देखो, सर्वदर्शनसंप्रहको प्रस्तावना पृ० ३२।

होता है। ग्रर्थात् ये ईसाकी १४ वीं सदीके उत्तरार्ध ग्रौर १५वीं सदीके प्रथम पादके विद्वान् हैं।

डा० के० बी० पाठक और मुस्तार सा० इन्हें शकसं० १३०७ (ई० १३८४)का विद्वान् बतलाते हैं जो विजयनगरके पूर्वोक्त शिलालेख नं० २ के अनुसार सामान्यता ठीक हैं। परन्तु उपर्युक्त विशेष विचारसे ई० १४१८ तक इनकी उत्तराविध निश्चित होती है। डा० सतीशचन्द्र विद्या भूषण 'हिस्टरी आफ दि मिडियावल स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक' में इन्हें १६०० A. D. का विद्वान् सूचित करते हैं। पर वह ठीक नहीं है। जैसा कि उपर्युक्त विवेचनसे प्रकट है। मुस्तारसा० ने भी उनके इस समयको ग्लत ठहराया हैं।

त्राचार्य धर्मभूषणके प्रभाव एवं व्यक्तित्वसूचक जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे मालूम होता है कि वे ग्रपने समय के सबसे बड़े प्रभावक ग्रीर व्यक्तित्वशाली जैनगुरु थे। प्रथम देवराय, जिन्हें राजाधिराजपरमेश्वरकी उपाधि थी, धर्मभूषणके चरणोंमें मस्तक भुकाया करते थें। पद्मावतीवस्ती के शासनलेखमें उन्हें बड़ा विद्वान् एवं वक्ता प्रकट किया गया है। साथ में मुनियों ग्रीर राजाग्रोंसे पूजित बतलाया हैं। इन्होंने विजयनगरके राजघरानेमें जैनधर्मकी ग्रतिशय प्रभावनाकी है। मैं लो समभता हूँ कि इस राजघराने में जैनधर्मकी महती प्रतिष्ठा हुई उसका विशेष श्रेय इन्हों ग्रीभनव धर्मभूषणजीको है जिनकी विद्वत्ता ग्रीर प्रभावके सब कायल थे। इससे स्पष्ट है कि ग्रंथकार ग्रसाधारण प्रभावशाली व्यक्ति थे।

जैनधर्मकी प्रभावना करना उनके जीवनका व्रत था ही, किन्तु ग्रंथ-रचनाकार्य भी उन्होंने ग्रंपनी ग्रंनोखी शक्ति ग्रौर विद्वत्ताका बहुत ही सुन्दर उपयोग किया है। ग्राज हमें उनकी एक ही ग्रंमर रचना प्राप्त है ग्रौर वह ग्रंकेली यही प्रस्तुत न्यायदीपिका है। जो जैनन्यायके वाङ्मयमें भपना विशिष्ट स्थान रखे हुए है ग्रौर ग्रन्थक रकी घवलकीर्तिको ग्रक्षुण

१-२ स्वामी समन्तमद्र पृ. १२६। ३-४देखो 'मिडियाबल जैनिज्म'पृ.२६६।

बनाये हुए हैं। उनकी विद्वत्ताका प्रतिबिम्ब उसमें स्पष्टतया ग्रालोकित हो रहा है। इसके सिवाय उन्होंने ग्रीर भी कोई रचना की या नहीं इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। पर मैं एक सम्भावना पहिले कर ग्राया हूँ कि इस ग्रन्थका इस प्रकारसे उल्लेख किया है कि जिससे लगता है कि ग्रन्थकार ग्रपनी ही दूसरी रचनाको देखनेका इङ्गित कर रहे हैं। यदि सचमुचमें यह ग्रन्थ ग्रन्थकारकी रचना है तो मालूम होता है कि वह न्याय-दीपिकासे भी ग्रधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ होगा। ग्रन्वेषकोंको इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका ग्रवश्य हो पता चलना चाहिए।

ग्रन्थकारके प्रभाव और कार्यक्षेत्रसे यह भी प्रायः मालूम होता है कि उन्होंने कर्णाटकदेशके उपर्युक्त विजयनगरको ही ग्रपनी जन्म-भूमि बनायी होगी और वहीं उनका शरीर त्याग एवं समाधि हुई होगी। क्योंकि वे गुरु परम्परासे चले ग्रामे विजयनगरके भट्टारकी पट्टपर ग्रासीन हुए थे। यदि यह ठीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म ग्रीर समाधिका स्थान भी विजयनगर है।

#### उपसंहार

इस प्रकार ग्रन्थकार ग्रिभिनव धर्मभूषण श्रौर उनकी प्रस्तुत ग्रमर कृतिके सम्बन्धमं ऐतिहासिक दृष्टिसे दो शब्द लिखनेका प्रथम साहस किया। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें चिन्तनकी ग्रावश्यकता हमेशा बनी रहती है ग्रौर इसीलिय सच्चा ऐतिहासिक ग्रपने कथन एवं विचारको ग्रन्तिम नहीं मानता। इसलिये सम्भव है कि धर्मभूषणजीके ऐतिहासिक जीवनपरिचयमें ग्रभी परिपूर्णता न ग्रा पाई हो। फिर भी उपलब्ध साधनोंपरसे जो निष्कर्ष निकाले जा सके हैं उन्हें विद्वानोंके समक्ष विशेष विचारके लिये प्रस्तुत किया है। इत्यलम्।

चैत्र कृष्ण १० वि० २००२ } ता० ७-४-४४, देहली

दरबारीलाल जैन, कोठिया

# सानुवादन्यायदोपिकाको विषय-सूची

| विषय                                                     | पुष्ठ   |        |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|
| १. प्रथम-प्रकाश                                          | संस्कृत | हिन्दी |
| १. मंगलाचरण ग्रौर ग्रन्थप्रतिज्ञा                        | १       | १३४    |
| २. प्रमाण ग्रौर नयके विवेचन की भूमिका                    | ४       | १३८    |
| ३. उद्देशादिरूपसे ग्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन               | ሂ       | 388    |
| ४. प्रमाणके सामान्यलक्षणका कथन                           | 3       | 888    |
| ५. प्रमाणके प्रामाण्यका कथन                              | १४      | 388    |
| ६. बौद्धके प्रमाण-लक्षण की परीक्षा                       | १५      | १५३    |
| ७. भाट्टोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा                      | १८      | १५३    |
| ८. प्राभाकरोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा                   | 38      | १४४    |
| <ul><li>हे. नैयायिकोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा</li></ul> | २०      | १४४    |
| २. द्वितोय-प्रकाश                                        |         |        |
| १०. प्रमाणके भेद श्रौर प्रत्यक्षका लक्षण                 | २३      | १५६    |
| ११. बौद्धोंके प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकरण                  | २५      | १५७    |
| १२. यौगाभिमत सन्निकर्षंका निराकरण                        | ३६      | १६०    |
| १३. प्रत्यक्षके दो भेद करके सांव्यवहारिक                 |         |        |
| प्रत्यक्षका लक्षण ग्रौर उसके भेदों का                    |         |        |
| निरूपण                                                   | ३१      | १६२    |
| १४. पारमार्थिक प्रत्यक्षका लक्षण ग्रीर उसके              |         |        |
| भेदोंका कथन                                              | 38      | १६४    |
| १५. ग्रवधि ग्रादि तीनों ज्ञानोंको ग्रतीन्द्रिय           |         |        |
| प्रत्यक्ष न हो सकनेकी शङ्का ग्रौर समाधा                  | न ३७    | १६६    |

| विषय                                           | <u> मृष्ठ</u> |     |
|------------------------------------------------|---------------|-----|
| १६. प्रसङ्गवश शङ्का-समाघानपूर्वक सर्वज्ञकी     |               | -   |
|                                                | ४१            | १६५ |
| १७. सामान्यसे सर्वज्ञको सिद्ध करके ग्रहन्तमें  |               | _   |
| ्सर्वज्ञताकी सिद्धि                            | 88            | 800 |
| ३. तृतीय-प्रकाश                                |               |     |
| १८ परोक्ष प्रमाणका लक्षण                       | ४१            | १७३ |
| १६. परोक्ष प्रमाणके भेद स्रोर उनमें ज्ञानान्तर |               |     |
| की सापेक्षता का कथन                            | ४३            | १७४ |
| २०. प्रथमतः उद्दिष्ट स्मृतिका निरूपण           | ४३            | १७४ |
| २१ प्रत्यभिज्ञानका लक्षण श्रौर उसके भेदोंका    |               |     |
| निरूपण                                         | ५६            | १७६ |
| २२. तर्क प्रमाणका निरूपण                       | ६२            | 308 |
| २३. ग्रनुमान प्रमाण का निरूपण                  | ६४            | १८२ |
| २४. साधनका लक्षण                               | इह            | १५४ |
| २५. साध्यका लक्षण                              | इह            | १५४ |
| २६. स्रनुमानके दो भेद ग्रौर स्वार्थानुमानका    |               |     |
| निरूपण                                         | ७१            | १८६ |
| २७. स्वार्थानुमानके ग्रङ्गोंका कथन             | ७२            | १८६ |
| २८ धर्मीको तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण     | ७३            | १५७ |
| २६. परार्थानुमानका निरूपण                      | ७४            | १८६ |
| ३०. परार्थानुमानकी ग्रङ्गसम्पत्ति ग्रौर उसके   |               |     |
| भ्रवयवोंका प्रतिपादन                           | ७६            | १६० |
| ३१. नैयायिकाभिमत पाँच ग्रवयवोंका निराकरः       | एएए           | 980 |
| ३२. विजिगीषुकथामें प्रतिज्ञा ग्रीर हेतुरूप दो  |               |     |
| ही प्रवयवींकी सार्थकताका कथन                   | 30            | १६२ |

| विषय                                            |             | <i>घुष</i> |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|
| ३३. वीतरागकथामें ग्रधिक ग्रवयवींके बोले         |             |            |
| जानेके ग्रौचित्यका समर्थन                       | 52          | १६४        |
| ३४. बौद्धोंके त्रैरूप्य हेतुका निराकरण          | द३          | 838        |
| ३५. नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य हेतुका कथन           |             |            |
| ग्रौर उसका निराकरण                              | 28          | ११६        |
| ३६. भ्रन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लक्षण होनेकी     |             |            |
| सिद्धि                                          | ४३          | २०४        |
| ३७. हेतुके भेदों ग्रौर उपभेदों का कथन           | ४३          | २०४        |
| ३८. हेत्वाभासका लक्षण ग्रौर उनके भेद            | 33          | 308        |
| ३६. उदाहरणका निरूपण                             | १०३         | २१२        |
| ४०. उदाहरणके प्रसङ्गसे उदाहरणाभासका             | Ė           |            |
| कथन                                             | १०४         | २१३        |
| ४१. उपनय, निगमन ग्रौर उपनयाभास तथा              |             |            |
| निगमनाभासके लक्षण                               | १११         | २१७        |
| ४२. श्रागम प्रमाणका लक्षण                       | २१२         | २१७        |
| ४३. म्राप्तका लक्षण                             | ११३         | २१५        |
| ४४. म्रर्थका लक्षण मौर उसका विशेष कथन           | ११६         | २२०        |
| ४५. सत्त्वके दो भेद श्रौर दोनोंमें ग्रनेकान्ता- |             |            |
| त्मकताका कथन                                    | १२२         | २२३        |
| ४६. नयका लक्षण, उसके भेद ग्रौर सप्तभङ्गी        | ī           |            |
| का प्रतिपादन                                    | १२५         | २२५        |
| ४७. ग्रन्थकार का ग्रन्तिम निवेदन                | <b>१</b> ३२ | २३०        |



#### श्रीसमन्तभद्राय नमः

## भीमद्मिनव-धर्मभूषख-यति-विरनिता

---:o:---

## न्याय-दीपिका

## [प्रकाशाख्यिटप्यबोपेता ]

१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः



'श्रीवर्द्धमानमर्हन्तं नत्वा बाल-प्रबुद्धये । विरच्यते मित-स्पष्ट-सन्दर्भ-न्यायदोपिका ॥१॥

**%** प्रकाशास्य-टिप्पणम् अ

महावीरं जिनं नत्वा बालानां सुख-बुद्धये। 'दीपिकाया' विशेषार्थः 'प्रकाशेन' प्रकाश्यते ॥१॥

१ प्रकरणारम्भे, स्वकृतेनिविष्नपरिसमाप्त्यर्थम्, शिष्टाचारपरिपाल-नार्थम्, शिष्यशिक्षार्थम्, नास्तिकतापरिहारार्थम्, कृतज्ञताप्रकाशनार्थं वा प्रकरणकारः श्रीमदिभनवधर्मभूषणनामा यतिः स्वेष्टदेवतानमस्कारात्मकं मङ्गलं विद्याति—श्रीवर्द्धमानेति ।

श्रीवर्द्धमानमहंन्तं चतुर्विशतितमं तीर्थकरं महावीरम् । श्रथवा, श्रिया च लक्ष्म्या-, वर्द्धमानः-वृद्धेः परमप्रकर्षं प्राप्तः, ग्रर्हन् परमार्हत्समूह-स्तम् । नत्वा नमस्कृत्य, कायवाङ्मनसां त्रिशुद्धचा प्रणस्येत्यर्थः । बालानां मन्दबद्धीनाम् । बालास्त्रिविधाः प्रोक्ताः—मतिकृताः, कालकृताः, शरीर-परिमाणकृताश्चेति । तत्रेह मतिकृता बाला गृह्यन्ते नान्ये, तेषां व्यभिचारात् । कित्वदण्टवर्षीयोऽपि निखिलज्ञानसंयमोपपन्नः सर्वज्ञः, कृब्जको वा सकल-शास्त्रज्ञो भवति । न च तौ व्युत्पाद्यौ । श्रथ मतिकृता ग्रपि बालाः किल्ल-क्षणा इति चेत्; उच्यते; श्रव्यृत्पन्न-संदिग्ध-विपर्यास्तास्तत्त्वज्ञानरहिता बालाः । ग्रथवा, ये यत्रानभिज्ञास्ते तत्र बालाः । ग्रथवा, ग्रहणधारणपटवो वालाः, न स्तनन्धयाः । अथवा, अधीतव्याकरण-काव्य-कोशा अनधीत-न्यायशास्त्रा बालाः । तेषां प्रबुद्धये प्रकर्षेण संशयादिन्यवच्छेदेन बोघा-र्थम् । मितो मानयुक्तः परिमितो वा । स्पष्टो व्यक्तः । सन्दर्भो रचना यस्यां सा चासौ 'न्यायदोपिका'---प्रमाण-नयात्मको न्यायस्तस्य दीपिका प्रकाशिका । समासतो न्यायस्वरूपव्युत्पादनपरो ग्रन्थो 'न्यायदीपिका' इति भावः । विरच्यते मया धर्मभृषणयतिना इति क्रियाकारकसम्बन्धः ।

ननु मङ्गलं न करणीयं निष्फलत्वात् । न हि तस्य किञ्चित्फलमुप-लम्यते । न च निविच्नपरिसमाप्तिस्तत्फलमुपलम्यत एवेति वाच्यम् समाएतेर्मञ्गलफलत्वानुपपत्तेः । तथा हि—मङ्गलं समाप्ति प्रति न कारणम्,
ग्रन्वय-व्यतिरेकव्यभिचाराम्याम् । सर्वत्र ह्यन्वयव्यतिरेकविषया कार्यकारणभावः समिषगम्यते । कारणसत्त्वे कार्यसत्त्वमन्वयः, कारणभावे
कार्याभावो व्यतिरेकः । न नेमौ प्रकृते सम्भवतः, मङ्गलसत्त्वेऽपि मासमार्यप्रकाशादौ समाप्यदर्शनात् । सङ्गलाभावेऽपि च परीक्षामुखादौ समाप्तिदर्शनात् । ग्रतोऽन्वयव्यभिचारो व्यतिरेकव्यभिचारक्च । कारणसत्त्वे कार्यासत्त्वमन्वयव्यभिचारः । कारणाभावे कार्यसत्त्व च व्यतिरेकव्यभिचार इति न
चेतसि विषेयम्; मङ्गलस्य सफलत्वसिद्धे : निष्फलत्वानुपपत्तेः । तद्यथा—

मञ्जलं सफलम् शिष्टाचारिवषयत्वात् इत्यनुमानेन मञ्जलस्य साफल्य-सिद्धेः, तच्च फलं ग्रन्थारम्भे कर्तृहूं दि 'प्रारब्धिमदं कार्यं निर्विष्नतया परि-समाप्यताम्' इति कामनाया ग्रवश्यम्भावित्वात्—निर्विष्नसमाप्तिः कल्यते । यच्चोक्तम्—ग्रन्वय-व्यतिरेकव्यभिचाराम्यामिति, तदयुक्तम्ः मोक्षमागं-प्रकाशादौ विष्नवाहुल्येन मञ्जलस्य च न्यूनत्वेन समाप्त्यदर्शनात् । प्रचुर-स्यैव हि मञ्जलस्य प्रचुरविष्निनिराकरणकारणत्वम् । किञ्च, यावत्साधन-सामध्यभावान्न तत्र समाप्तिदर्शनम् । 'सामग्री जनिका हि कार्यस्य नैकं कारणम्' इति । तथा चोक्तं श्रीबादिराजाचार्यः—समग्रस्यैव हेतुत्वात् । ग्रसमग्रस्य व्यभिचारेऽपि दोषाभावात् । ग्रन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतु-त्वमार्देन्धनादिविकलस्य व्यभिचारात् । तस्मात्—

> स्राद्वेन्धनादिसहकारिसमग्रतायां यद्वत्करोति नियमादिह धूममिग्नः। तद्वद्विशुद्धचितिशयादिसमग्रतायां निर्विष्नतादि विद्धाति जिनस्तवोऽपि॥

ग्रतो मोक्षमार्गप्रकाशादौ कारणान्तराभावान्न परिसमाप्तिः। ततो नान्वयव्यभिचारः। नापि परीक्षामुखादौ व्यतिरेकव्यभिचारः, तत्र वाचिकस्य निबद्धरूपस्य मङ्गलस्याकरणेऽप्यनिबद्धस्य वाचिकस्य मानसिकस्य कायिकस्य वा तस्य सम्भवात्। मङ्गलं हि मनोवचःकायभेदात् त्रिधा भिद्यते। वाचिकमपि निबद्धाऽनिबद्धरूपेण द्विविधम्। यत्तैरेवोक्तम्— 'नाप्यसित तस्मिन् तद्भवस्त्य निबद्धस्याभावेऽप्यनिबद्धस्य तस्य परमगुरु-गुणानुस्मरणात्मनो मङ्गलस्यावश्यम्भावात् तदिस्तत्वस्य च तत्कायदिवानुमानात्। ध्मादेः प्रदेशादिव्यवहितपावकाद्यनुमानवत्। मङ्गलसामग्रीवैकन्यस्य च क्वचित्तत्कार्यस्य वैकल्यादेवानुमानाद्ध्माभावात् तदुत्पादनसमर्थ-दहनाभावानुमानवत्।'—न्यायविनश्चयवि. लि. प. २। विद्यानन्दस्वामि-भरप्युक्तम्—'तस्य (मङ्गलस्य) शास्त्रे निबद्धस्यानिबद्धस्य वा वाचिकस्य

#### प्रमाण-नय-विवेचनस्य पीठिका ]

§ १ "प्रमाणनयैरिधगमाः" इति महाशास्त्रतस्वार्थसूत्रम्' [१-६] । तत्त्वलु परमपुरुषार्थं निःश्रेयससाधनसम्यदर्शनादिं - विषयभूतजीवादिं तत्त्वाधिगमोपायनिरूपणपरम् । प्रमाणानया-भ्यां हि। विवेचिता जीवादयः सम्यगिधगम्यन्ते । तद्वयितरेकेण जीवादिधगमे प्रकारान्तरासम्भवात् । ततः एव जीवादिधगमोपायभूतौ प्रमाणनयाविष विवेक्तव्यौ । तद्विवेचनपराः प्राक्तनग्रन्थाः सन्त्येव, तथापि ते2 केचिद्वस्तृताः ', केचिद्

मानसस्य वा विस्तरतः संक्षेपतो वा शास्त्रकारैरवश्यंकरणात् । तदकरणे तेषां तत्कृतोपकारिवस्मरणादसाघुत्वप्रसङ्गात् । साघूनां कृतस्योपकारस्या-विस्मरणप्रसिद्धेः । 'न हि कृतमुपकारं साघवो विस्मरन्ति' इति वचनात् ।' –ग्राप्तपरी० पृ० ३ । परमेष्ठिगुणस्तोत्ररूपस्य मङ्गलस्य पुण्यावाप्तिरघर्म-प्रध्वंसः फलमिति तु तत्त्वम् । ग्रतो ग्रन्थादौ मङ्गलमवश्यसाचरणीयमिति ।

१ मोक्षशास्त्रापरनामधेयम् । २ सूत्रम् । ३ चत्वारः पुरुषार्थाः— धर्मार्थकाममोक्षाः, तेषु परमः पुरुषार्थो मोक्षः, स एव निश्चेयसमित्युच्यते । सकलप्राणिभिर्मृद्ध्यसाध्यत्वेनाभीष्टत्वान्मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वमिति भावः । ४ ग्रादिपदात्सम्यक्तानं सम्यक्वारित्रं च गृह्यते । ५ ग्रत्रादि-पदेनाऽजीवास्त्रववन्धसंवरिनर्जरामोक्षतत्त्वानि गृहीतव्यानि । ६ प्रथक्कृताः विश्लेषिता इत्यर्थः । ७ ज्ञायन्ते । ६ प्रमाणनयाभ्यां विना । ६ प्रमाण-नयातिरिक्त-तृतीयादिप्रकारस्याभावात् । १० प्रकारान्तरासम्भवादेव । ११ व्याख्यातव्यौ । १२ प्रमाण-नयव्याख्यानतत्पराः । १३ श्रकलङ्कादि-प्रणीता न्यायविनिश्चयादयः । १४ प्रमेयकमलसार्तण्ड-न्यायकुमृद-

<sup>1</sup> व आ प्रत्योः 'हि' पाठो नास्ति । 2 प म मु प्रतिषु 'ते' पाठो नास्ति ।

गम्भीरा इति न तत्र बालाना मधिकारः । ततस्तेषां सुखो-पायेन प्रमाण-नयात्मकन्याय स्वरूपप्रतिबोधक शास्त्राधिकार-सम्पत्तये प्रकरणमिदमारम्यते ।

## [ त्रिविघायाः प्रकरणप्रवृत्तेः कथनम् ]

§ २ इह" हि प्रमाण-नयिववेचनमुद्देश-लक्षणिनर्देश-परीक्षा-द्वारेण' क्रियते । अनुद्दिष्टस्य' लक्षणिनर्देशानुपपत्तेः । अनिर्दिष्ट-लक्षणस्य परीक्षितुमशक्यत्वात् । अपरीक्षितस्य विवेचनायोगात् । लोकशास्त्रयोरिष तथैव" वस्तुविवेचनप्रसिद्धेः ।

§ ३ तत्र'' विवेक्तव्यनाममात्रकथन''मुद्देश: । व्यतिकीर्ण-

#### चन्द्र-न्यायविनिश्चयविवरणादयः।

१ न्यायविनिश्चय-प्रमाणसंग्रहश्लोकवात्तिकादयः । २ प्रोक्तलक्षणानाम् । ३ प्रवेशः । ४ म्रक्लेशेन । ५ निपूर्वादिणगतावित्यस्माद्धातोः
करणे घञ्प्रत्यये सित न्यायशब्दसिद्धः, नितरामियते ज्ञायतेऽथोंऽनेनेति
न्यायः, म्रथंपरिच्छेदकोपायो न्याय इत्यर्थः । स च प्रमाण-नयात्मक एव
'प्रमाणनयैरिधगमः' इत्यिभिहितत्वादिति, लक्षण-प्रमाण-नय-निक्षेपचतुष्ट्यात्मको न्याय इति च । लक्षण-प्रमाणाम्यामर्थसिद्धिरित्यतो लक्षणप्रमाणे न्याय इत्यन्ये । प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्याय इत्येके । पञ्चावयववाक्यप्रयोगो न्याय इत्यपि केचित् । ६ न्यायदीपिकाख्यम् । ७ ग्रत्र
प्रकरणे । ६ ग्रत्रेदं बोध्यम् उद्देशस्य प्रयोजनं विवेचनीयस्य वस्तुनः
परिज्ञानम् । लक्षणस्य व्यावृत्तिव्यंवहारो वा प्रयोजनम् । परीक्षायाश्च
लक्षणे दोषपरिहारः प्रयोजनम् । ग्रत एव शास्त्रकारा उद्देशलक्षणनिर्देश-परीक्षाभिः शास्त्रप्रवृत्ति कुर्वाणा दृष्टाः । ६ म्रकृतोद्देशस्य
पदार्थस्य । १० उद्देशादिद्वारेण । ११ उद्देशादिषु मध्ये । १२ विवेचन-

वस्तुब्यावृत्तिहेतुर्लक्षणम्'। तदाहुर्वा**त्तिककारपादाः**" "परस्पर-व्यतिकरे सित <sup>\*</sup>येनाऽन्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम्" [तत्त्वार्थ-वा० २-८] इति ।

४ द्विविधं। लक्षणम् 2, स्रात्मभूतमनात्मभूतं चेति । तत्र ध्वद्वस्तुस्वरूपानुप्रविष्टं तदात्मभूतम् भ्यथाऽग्नेरीष्ण्यम् । स्रीष्ण्यं ह्यग्ने: स्वरूपं उसदिग्निमबादिभ्यो व्यावर्त्तयति । धतद्विपरीतम-भातम् 4, यथा दण्डः पुरुषस्य । दण्डिनमानयेत्युक्ते हि दण्डः पुरुषाननुप्रविष्ट एव पुरुषं व्यावर्त्तयति । ऽयद्भाष्यम् "तत्रात्म-

योग्यस्य नाममात्रनिरूपणम्, यथा घटविवेचनप्रारब्धे घट एव विवेक्तव्यो भवति ।

१ परस्परिमिलितानां वस्तूनां व्यावृत्तिजनकं यत् तल्सक्षणिमिति
भावः । श्रत्र लक्षणं लक्ष्यं, शेषं तस्य लक्षणम् । २ तत्त्वार्थवात्तिककाराः
श्रीमञ्जृष्ट्वाकलङ्कृदेवाः । "पादाः भट्टारको देवः प्रयोज्याः पूज्यनामतः ।"
ग्रा० प० १ । ३ समानधर्माधारतया परस्परिवषयगमनं व्यतिकर इति,
एवं यत्रान्योन्यव्यतिकरे सिति, इति भावः । ४ परस्परिमिलितपदार्थव्यावृत्तिकारकेण । ५ तयोर्भव्ये । ६ कथंचिदविष्वक्भावास्यतादात्म्यसम्बन्धाविच्छन्नधर्मस्यात्मभूतलक्षणत्वम् । ७ जलादिभ्यः । ६ यद्वस्तुस्वस्थाननुप्रविष्टं तदनात्मभूतम् । भवति हि दण्डः पुरुषस्य लक्षणम्, स च
नाऽऽत्मभूतः, पुरुषादन्यत्राऽप्युपलभ्यमानत्वात् । ग्रत एवात्मभूतलक्षणादनात्मभूतलक्षणस्य भेदः । ६ कथिङ्चिद्धिष्वकभावास्यसंयोगादिसम्बन्धाविच्छन्नस्यानात्मभूतलक्षणत्वम् । १० ग्रदिण्डनः सकाशात् पृथक्करोति ।

<sup>1 &#</sup>x27;तिद्विविधम्' इति आ प्रतिपाठः । 2 'लक्षण' इति पाठः आ प्रतौ नास्ति । 4 'चेति' द प्रतौ पाठः । 3, 5 'तद्' म प मु प्रतिषु पाठः ।

भूतमग्नेरौष्ण्यमनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्डः" [राजवा० भा० २-६] इति ।

§ ५ 'ग्रसाधारणधर्मवचनं। लक्षणम्' इति केचित्'; तदनुपननम्', लक्ष्यधर्मिवचनस्य लक्षणधर्मवचनेन सामानाधिकरण्याभावप्रसङ्गात्', दण्डादेरतद्धर्मस्यापि' लक्षणत्वाच्च । किञ्चाव्याप्ताभिधानस्य लक्षणाभासस्यापि' तथात्वात् । तथा हि—त्रयो
लक्षणाभासभेदाः, ग्रव्याप्तमतिव्याप्तमसम्भवि चेति । तत्र लक्ष्यैकदेशवृत्त्यव्याप्तम्, यथा गोः शावलेयत्वम् । "लक्ष्यालक्ष्यवृत्त्यतिव्याप्तम्, यथा तस्यैव पशुत्वम् । बाधितलक्ष्यवृत्त्यसम्भवि, यथा
नरस्य विषाणित्वम् । ग्रत्र हि लक्ष्यैकदेशवर्त्तनः पुनरव्याप्तस्या-

१ नैयायिकाः, हेमचन्द्राचार्या वा । २ तदयुक्तम्, सदोषत्वात् । प्रत्र हि लक्षणस्य लक्षणे त्रयो दोषाः सम्भवन्ति—प्रव्याप्तिरतिव्याप्तर-सम्भवन्वेति । तत्र लक्ष्यधमिवचनादिनाऽसम्भवो दोष उक्तः । दण्डादेरि-त्यादिनाऽव्याप्तिः प्रदिशता । किञ्चेत्यादिना चातिव्याप्तिः कथिता । एतच्च परिशिष्टे स्पष्टम् । अत्रासाधारणत्वं तदितरावृक्तित्वं ग्राह्मम्, लक्ष्येतरावृक्तित्वमित्यर्थः । ३ सामानाधिकरण्यं द्विषा—प्रार्थं शाब्दञ्च । तत्रैकाधिकरणवृक्तित्वमार्थम्, यथा रूपरसयोः । शाब्दं त्वेकार्थप्रतिपादकत्वं सित समानविभक्तिकत्वं भिन्नप्रवृक्तिनिमित्तानामेकस्मिन्नर्थं वृक्तित्वरूपं वा, यथा नीलं कमलिमत्यत्र । प्रकृते शाब्दं सामानाधिकरण्यं ग्राह्मं वचनशब्दप्रयोगात् । वचनेन हि वचनस्य शाब्द-सामानाधिकरण्यं ग्राह्मं वचनशब्दप्रयोगात् । वचनेन हि वचनस्य शाब्द-सामानाधिकरण्यम् । र पुरुषानसाधारणधर्मस्यापि—दण्डादिनं पुरुषस्यासाधारणधर्मस्तथापि लक्षणं भवतीति भावः । ५ सदोषलक्षणं लक्षणाभासम् । ६ ग्रसाधारणधर्मत्वात् । ७ यस्य लक्षणं क्रियते तल्लक्ष्यं तिद्भनन्नमलक्ष्यं क्षेयम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;ग्रसाधारणधर्मो लक्षणम्' इति म प प्रत्योः पाठः ।

साधारणधर्मत्वमस्ति, न तु लक्ष्यभूत'गोमात्रा व्यावर्त्तकत्वम् । तस्माद्यथोक्तमेव' लक्षणम्, तस्य कथनं लक्षणनिर्देशः ।

§ ६ विरुद्धनानायुक्तिप्राबत्यदौर्बत्यावधारणाय प्रवर्तमानो
विचारः परीक्षाः । सा खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं चेदेवं न स्यादित्येवं
थ
प्रवर्त्तते ।

§ ७ प्रमाणनययोरप्युद्देशः सूत्र एव कृतः । लक्षणिमदानीं निर्देष्टव्यम् । परीक्षा च 'यथौचित्यं3 भविष्यति । 'उद्देशानुसा-रेण' लक्षणकथनम्' इति न्यायात्प्रधानत्वेन प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल्लक्षणमनुशिष्यते ।

१ गोत्वाविच्छन्नसकलगौः २ व्यतिकीर्णवस्तुव्यावृत्तिहेतुरित्येव । ३ 'लक्षितस्य लक्षणमुपपद्यते नवेति विचारः परीक्षा'—(तर्कसं पदकृ० पृ० ५) । ४ 'प्रमाणनयैरिधगमः' इति तत्त्वार्थसूत्रस्य पूर्वोल्लिखिते सूत्रे । १ यथावसरम् । ६ उद्देशक्रमेण, यथोद्देशस्त्रथा निर्देश इति भावः । ७ ग्रथ प्रमाणनययोर्गध्ये प्रमाणापेक्षया नयस्याल्पाच्तरत्वात्प्रथमतस्त-स्यैवोद्देशः कर्त्तव्योऽत ग्राह प्रधानत्वेति । ननु तथापि कथं प्रमाणस्य प्रधानत्वं ? येन प्रथमं तदुिद्श्यत इति चेदुच्यते; प्रमाणस्याभ्यहितत्त्वा-त्प्रधानत्वम्, ग्रम्यहितत्त्वं च 'प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रवृत्तिव्यंवहारहेतुर्भवित नान्येष्वतोऽभ्यहितत्वं प्रमाणस्य । ग्रथवा समुदायविषयं प्रमाणमवयविषया नयाः । तथा चोक्तम्—"सकलादेशः प्रमाणधीनो विकलादेशो नयाधीनः" इति' ।—(तत्त्वार्थवा १-६) । ८ कथ्यते ।

<sup>1 &#</sup>x27;मात्रस्य' इति द प्रतिपाठः । 2 'खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं न स्या-दित्येवं' इति श्रा प्रतिपाठः । प मु प्रतिषु 'न' पाठो नास्ति 3 'यथोचितं' इति द प्रतिपाठः ।

## [ प्रमाणसामान्यस्य लक्षणकथनम् ]

§ ८ सम्यक्तानं प्रमाणम् । अत्र प्रमाणं लक्ष्यं सम्यक्तानत्वं तस्य लक्षणम् । गोरिव सास्नादिमत्वम्, अग्नेरिवौष्ण्यम् । अत्र सम्यक्पदं संशयविपर्ययानध्यवसायनिरासाय क्रियते, अप्रमाण-त्वादेतेषां ज्ञानानामिति ।

§ ६ तथा हि —िवरुद्धानेककोटिस्पिश् ज्ञानं संशयः, यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । स्थाणुपुरुष साधारणोर्ध्वतादिधर्मदर्शनासिद्धशेषस्य वक्रकोटरशिरःपाण्यादेः साधकप्रमाणाभावादनेककोटचवलम्बित्वं ज्ञानस्य । विपरीतैककोटिनिश्चयो विपर्ययः,
यथा शुक्तिकायामिदं रजतिमिति ज्ञानम् । अत्रापि सादृश्यादि निमित्तवशाच्छुक्तिविपरीते रजते निश्चयः । किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः ,यथा पिथा गच्छतस्तृणस्पर्शादिज्ञानम् । इदं ।
हि नानाकोटचवलम्बनाभावान्न संशयः । विपरीतैककोटिनिश्च-

१ यावत्सम्यग्ज्ञानवृत्तिः सामान्यरूपो धर्मः सम्यग्ज्ञानत्वम् । २ 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाण' मित्यत्र । ३ संशयादीनाम् । ४ कोटिः—पक्षः, भ्रवस्था वा । ५ उभयवृत्तिः सामान्यरूप ऊर्घ्वतादिधर्मः साधारणः । ६ स्थाणुपुरुषविशेषस्य, स्थाणोविशेषो वक्रकोटरादिः । पुरुषस्य तु शिरः-पाण्यादिरिति भावः । ७ तदभाववति तत्प्रंकारकं ज्ञानं विपर्ययः, यथा रजतत्वाभाववति शुक्तिशकले रजतत्वप्रकारकं 'शुक्तौ इदं रजतम्' इति ज्ञानमित्याशयः । ६ भ्राविपदेन चाकचिक्यादिग्रहणम् । ६ म्रानिश्चय-स्वरूपं संशय-विपर्ययभिन्नजातीयं ज्ञानम् । १० श्रनध्यवसायाख्यज्ञानस्य

<sup>1 &#</sup>x27;पथि' इति पाठो म प्रतौ नास्ति ।

याभावान्न विपर्यय इति पृथगेव'। एतानि' च स्वविषयप्रमिति-जनकत्वाभावादप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यग्ज्ञानानि तु न भवन्तीति सम्यक्पदेन ब्युदस्यन्ते'। ज्ञानपदेन प्रमातुः प्रमितेरच' ब्यावृत्तिः। ग्रस्ति हि निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वं न तु ज्ञान-त्वम्।

संशय-विपयंयाभ्यां ज्ञानान्तरत्वं प्रसाधयित इदिमिति, इदम् — अनध्यव-सायाख्यं ज्ञानम् । इदमत्र तात्पर्यम् — संशये नानाकोट्यवलम्बनात्, विपर्यये च विपरीतंककोटिनिश्चयात् । अनध्यवसाये तु नैकस्या अपि कोटिनिश्चयो भवति । ततस्तदुभयभिन्नविष्यत्वेन कारणस्वरूपभेदेन च ताभ्यामिदं ज्ञानं भिन्नमेव । तथा चोक्तम् — 'अस्य (अनध्यवसायस्य) चानवधारणात्मकत्वेऽपि कारणस्वरूपादिभेदान्न संशयता । अप्रतीतिविशेष-विषयत्वेनाऽपि अस्य सम्भवादुभयविशेषानुस्मरणजसंशयतो भेद एवेति कन्दलीकाराः ।'— प्रशस्तपा० टि० पृ० ६१ ।

१ संशय-विषयंयाभ्याम् । २ संशयादीनि । ३ निरािकयन्ते । ४ सम्यवपदस्य कृत्यं प्रदर्श्यं ज्ञानपदस्य कृत्यं प्रदर्श्यति ज्ञानपदेनेति । ४ ननु ज्ञानपदेन यथा प्रमातुः प्रमितेश्च व्यावृत्तिः कृता तथा प्रमेयस्य कथं न कृता तस्यापि ज्ञानत्वाभावात्, इति चेत्तस्यापि चशक्दाद् ग्रहणं बोध्यम् । यद्यपि स्वपरिच्छेद्यापेक्षया ज्ञानस्य प्रमेयत्वमस्त्येव तथापि घटपटादि-विह्रियपिक्षया प्रमेयत्वं नास्तीत्यतो युक्तं चशक्दात्तस्य ग्रहणम् । ६ प्रमातिर प्रमितौ प्रमेये च । ७ भावसाधनपक्षे । ६ प्रमितेरव्यावर्त्तनम् । ६ ज्ञित्तमात्रं ज्ञानमिति ।

मिह ज्ञानपदम् । करणसाधनं खल्वेतज्ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमिति । "करणाधारे चानट्" [जैनेन्द्रव्या० २।३।११२] इति करणेऽप्यनट्-प्रत्ययानुशासनात् । भावसाधनं तु ज्ञानपदं प्रमितिमाहा । श्रन्यद्धि भावसाधनात्करणसाधनं २ पदम् । 'एवमेव 'प्रमाणपदमपि प्रमीयतेऽनेनेति करणसाधनं कर्त्तव्यम् । 'श्रन्यथा सम्यग्ज्ञानपदेन सामानाधिकरण्याधटनात् । तेन प्रमितिक्रियां प्रति यत्करणं तत्प्रमाणमिति सिद्धम् । तदुक्तं प्रमाणनिर्णये—"इदमेव हि प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यत्प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन" करण-त्वम् (प्रत्यक्षनिर्णय पृ० १) इति ।

११ नन्वेव मप्यक्षिलङ्गादा वितव्याप्तिर्लक्षणस्य ते त-त्रापि प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वात् दृश्यते हि चक्षुषा

१ विधानात् । २ ज्ञानपदवत् । ३ 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्' इत्यत्र प्रमाणलक्षणे प्रयुक्तं 'प्रमाणम्' इति पदम् । ४ प्रमाणपदं करणसाधनं नो चेत् । ५ प्रोक्तलक्षणशाब्दसामानाधिकरण्यानुपपत्तेः । ६ सुनिश्चितम् । ७ ग्रितिययेन साधकिमिति साधकतमं नियमेन कार्योत्पादकिमित्यर्थः । ६ संशयादौ प्रमात्रादौ च प्रोक्तप्रमाणलक्षणस्य व्यावृत्ताविष, श्रथं च प्रमाणपदस्य करणसाधनत्वेऽपि । ६ ग्रादिपदेन धूमादेर्ग्रहणम् । १० ग्रयमत्राशयः—यदि 'प्रमितिकियां प्रति यत्करणं तत्प्रमाणम्' इति प्रमाणार्थः कक्षीिकयते तिहि प्रमितिक्ष्यं फलं प्रति करणत्वेनाक्ष-लिङ्गादेरिष प्रमाणत्वप्रसङ्गात् । ग्रक्षलिङ्गादिः—इन्द्रिय-धूम-शब्दादिः । ११ ग्रक्ष-लिङ्गादौ ।

<sup>1</sup> प्रमितिराह' इति श्रा प्रतिपाठः । 2 'साधनपदं' इति प प्रतिपाटः ।

प्रमोयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति व्यवहार। इति चेत्;न'; ग्रक्षादेः प्रमिति प्रत्यसाधकतमत्वात् ।

§ १२ तथा हि—प्रमितिः प्रमाणस्य फलमिति न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । सा चाज्ञानिवृत्तिरूपा, 'तदुत्पत्तौ 2 करणेन 3 सता तावदज्ञानिवरोधिना भिवतव्यम् । न चाक्षादिकमज्ञानिवरोधि4, श्रचेतनत्वात् । तस्मादज्ञानिवरोधिनश्चेतनधर्मस्यैव करणत्वमुचितम् । लोकेऽप्यन्धकारिवधटनाय तद्विरोधी प्रकाश एवोपास्यते न पुनर्घटादिः, तद विरोधित्वात् ।

§ १३ किञ्च, श्रस्वसंविदितत्वादक्षादेर्नार्थप्रमितौ साधक-तमत्वम्, स्वावभासनाशक्तस्य परावभासकत्वायोगात् । ज्ञानं तु स्वपरावभासकं प्रदीपादिवत्प्रतीतम् । ततः स्थितं प्रमिताव-साधकतमत्वादकरण भक्षादय इति ।

§ १४ चक्षुषा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुपचारः शर्णम्,

१ समाधत्ते नेति । २ वादिनः प्रतिवादिनो वा । ३ विवादः । ४ प्रमितिः । ५ प्रमित्युत्पत्तौ । ६ भवता । ७ ज्ञानरूपस्य । ८ प्रदी-पादिः । ६ ग्रन्विष्यते । १० तेनान्धकारेण सह घटादेविरोघाभावात् । ११ स्वपरपरिच्छेदकम् । १२ प्रमिति प्रति न करणम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;इति व्यवहारः' मा प्रतौ नास्ति । 2 'तबुत्पतौ तु' इति द प्रतिपाठः । 3 'भवता' इति पाठो म प मु प्रतिषु ग्रधिकः । 4 '… विकं तिहरोधि' इति द प्रतौ पाठः । 5 'घटवत्' इत्यधिकः पाठो म प प्रत्योः ।

उपचारप्रवृत्तौ च सहकारित्वं निबन्धनम् । न हि सहकारित्वेन तत्साधकमिद'मिति करणं नाम, "साधकविशेषस्यातिशयवतः करणत्वात् । तदुक्तं जैनेन्द्रे—''साधकतमं करणम्'' [१।२।११४] इति । तस्मान्न लक्षणस्याक्षादावतिव्याप्तिः ।

§ १५ अथापि धारावाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिस्तासां सम्य-ग्जानत्वात् । न च तासामार्हतमते प्रामाण्याभ्युपगम इति; उच्यते; एकस्मिन्नेव घटे घटविषयाज्ञानविघटनार्थमाद्ये ज्ञाने प्रवृत्ते तेन धटप्रमितौ सिद्धायां पुनर्घटोऽयं घटोऽयमित्येवमुत्पन्ना-न्युत्तरोत्तरज्ञानानि खलु धारवाहिकज्ञानानि भवन्ति । न ह्यो -तेषां 3 प्रमिति प्रति साधकतमत्वम्, प्रथमज्ञानेनैव प्रमितेः सिद्ध-त्वात् । कथं तत्र लक्षणमितव्याप्नोति ? तेषां पृहीतग्राहित्वात् ।

१ 'मुख्यभावे सित प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते' इति नियमात् । २ प्रमितिसाधकम् । ३ ग्रक्षादिकम् । ४ ग्रसाघारणसाधकस्य ज्ञानस्य । ५ ग्रत्रातिशयो नाम नियमेन कार्योत्पादकत्वम् । ६ ग्रक्षालि-ङ्गादावितव्याप्तिवारणेऽपि । ७ घाराबाहिकबुद्धीनाम् । ६ ग्राचेन घटन्ज्ञानेन । ६ घारावाहिकज्ञानानाम् । १० घारावाहिकबुद्धिषु । ११ घारावाहिकज्ञानानाम् । १२ ग्रन्यस्मिन् कार्ये व्यापृते चित्तस्याभ्यासशक्तिव्यांसङ्गः । बुद्धेरन्यत्र संचारो विषयान्तराकृष्टत्वं वा व्यासङ्गः ।

<sup>1 &#</sup>x27;इति' पाठो मुब्रितप्रतिषु नास्ति । 2 'भवन्ति' म प मु प्रतिषु नास्ति । 3 'एषां' इति म प मु प्रतिषु पाठः ।

'वृष्टस्यापि मध्ये समारोपे' सत्यवृष्टत्वात्'। तदुक्तम् —''वृष्टो-ऽपि समारोपात्तादृक्'' [परीक्षा॰ १-४] इति ।

§ १७ "एतेन निर्विकल्पके सत्तालोचनरूपे दर्शनेऽप्यतिव्या-प्तः परिहृता। 'तस्याव्यवसायरूपत्वेन' प्रमिति प्रति करणत्वा-भावात्। निराकारस्य। ज्ञानात्वाभावाच्च। "निराकारं दर्शनं साकारं ज्ञानम्" [सर्वार्थसि० २-६] इति प्रवचनात्"। तदेवं2 प्रमाणस्य सम्यग्ज्ञानमिति लक्षणं नाऽतिव्याप्तम्। नाऽप्यव्याप्तम्, लक्ष्ययोः प्रत्यक्षपरोक्षयोर्व्याप्यवृत्तेः । नाऽप्यसम्भवि, 'लक्ष्य-वृत्तरेवाधितत्वात्"।

# [प्रमाणस्य प्रामाण्यनिरूपणम्]

§ १८ किमिदं "प्रमाणस्य प्रामाण्यं नाम ? प्रतिभातविष-

१ ज्ञातस्यापि । २ संशयिवपर्ययानध्यवसायिवस्मरणलक्षणे ३ ज्ञात-पदार्थोऽपि सित संशये, विपर्यये, अनध्यवसाये, विस्मरणे वाऽज्ञाततुल्यो भवित । ग्रतस्तिद्विषयकं ज्ञानं प्रमाणमेवेति भावः । ग्रक्षिलङ्गशब्दधारा-वाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिनिराकरणेन । ५ निविकल्पकदर्शनस्य । ६ ग्रिनि-श्चयात्मकत्वेन । ७ ग्रागमात् । ६ यावल्लक्ष्येषु वर्तमानत्वं व्याप्यवृत्तित्वम् । ६ लक्ष्ययोः प्रत्यक्षपरोक्षयोः । १० तदेव हि सम्यक् लक्षणं यदव्याप्त्यादि-दोषत्रयशून्यमित्यभिप्रत्य ग्रन्थकृता दोषत्रयपरिहारः कृतः । ११ प्रामाण्यं स्वतोऽप्रामाण्यं परत इति मीमांसकः, ग्रप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परत इति ताथागताः, उभयं स्वत इति सांख्याः, उभयमपि परत इति नैयायिक-वैशेषकाः, उभयमपि कथिञ्चत्यतः कथिञ्चत्परत इति

<sup>1</sup> म प मु प्रतिषु 'दर्शनस्य इत्यधिकः पाठः । 2 म प मु प्रतिषु 'तस्मात्' इति पाठः ।

याऽव्यभिचारित्वम् । 'तस्योत्पत्तिः कथम् ? स्वत एवेति मोमांसकाः । प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्रजन्यत्विमत्यर्थः । तदुक्तम्—''ज्ञानोत्पादकहेत्वनितिरिकतजन्यत्वे मृत्पत्तौ स्वतस्त्वम्'' [ ] इति । 'न ते मीमांसकाः, ज्ञानसामान्यसामग्रचाः संशयादाविष ज्ञानिविशेषे सत्त्वात् । वयं तु ब्रूमहे ज्ञानसामान्यसामग्रचाः साम्येऽपि संशयादिरप्रमाणं सम्यग्ज्ञानं प्रभाणमिति विभागस्तावदनिबन्धनो 
न भवति । ततः संशयादौ यथा हेत्वन्तर भप्रामाण्ये दोषादिकमञ्जीक्रियते तथा प्रमाणेऽपि 'प्रामाण्यनिबन्धनमन्यदवश्यमभ्युपगन्तव्यम्, ग्रन्यथा प्रमाणाप्रमाणविभागानुपपतेः ।

स्याद्वादिनो जेना इत्येवं वादिनां विप्रतिपत्तेः सद्भावात्संशयः स्यात्तन्ति-राकरणाय प्रामाण्याप्रामाण्यविचारः प्रक्रम्यते किमिदमिति ।

१ प्रामाण्यस्य । २ येनैव कारणेन ज्ञानं जन्यते तेनैव तत्प्रामाण्यमिष न तिद्भिन्नकारणेनेति भावः । ३ ज्ञानस्योत्पादको यो हेतुः
कारणं तदितिरिक्तजन्यत्वं ज्ञानोत्पादककारणोत्पाद्यत्वमित्यर्थः । ४ समाधत्ते नेति, मीमांसकाः—विचारकुशलाः । ५ समग्राणां भावः—एककार्यकारित्वं सामग्री—यावन्ति कारणानि एकस्मिन् कार्ये व्याप्रियन्ते तानि
सर्वाणि सामग्रीति कथ्यन्ते । ६ मिथ्याज्ञाने । ७ जैनाः । ६ ग्रकारणः ।
६ एकस्माद्धेतोरन्यो हेतुः हेत्वन्तरं ज्ञानसामान्यकारणाद्भिन्नकारणमित्यर्थः । १० स्वीक्रियते, भवता मीमांसकेन । ११ गुणादिकम्—नैर्मत्यादिकम् । १२ गुणदोषकृतप्रामाण्याप्रामाण्यानम्युपगमे । १३ इदं ज्ञानं प्रमाणमिदमप्रमाणमिति विभागो न स्यात् ।

<sup>1 &#</sup>x27;प्रमाण्यं' इत्यधिकः पाठः म प्रतौ । 2 'ग्रपि' इति श्रा प्रतौ नास्ति ।

§ १६ 'एवमप्यप्रामाण्यं परतः प्रामाण्यं तु स्वत इति न' वक्तव्यम्; विपर्ययेऽपि समानत्वात् । शक्यं हि वक्तुमप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परत इति । तस्मादप्रामाण्यवत्प्रामाण्यमपि परत' एवोत्पद्यते । न हि पटसामान्यसामग्री रक्तपटेहेतुः । तद्वन्न ज्ञानसामान्यसामग्री प्रमाणज्ञाने हेतुः, भिन्नकार्ययोभिन्नकारण-प्रभवत्वावश्यमभावादिति ।

§ २० कथं तस्य काप्तिः श्रिभ्यस्ते विषये स्वतः, स्रमभ्यस्ते तु परतः । कोऽयमभ्यस्तो विषयः को वाऽनभ्यस्तः ? उच्यते; परिचितस्वग्रामतटाकजलादिरभ्यस्तः, तद्वचितिरिक्तोऽनभ्यस्तः । किमिदं स्वत इति ? कि नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रामाण्यज्ञप्तिः । स्वत इति ? ततोऽतिरिक्ताज्ज्ञप्तिः परत इति ।

§ २१ तत्र तावदभ्यस्ते विषये2 जलमिति 3 ज्ञाने जाते ज्ञानस्व-रूपज्ञिष्तसमय एव तद्गतं प्रामाण्यमि ज्ञायत एव । 'ग्रन्यथो-त्तर' क्षण एव नि:शङ्कप्रवृत्तिरयोगात्'।ग्रस्ति हि जलज्ञानोत्तर-क्षण एव नि:शङ्कप्रवृत्ति:4। ग्रनभ्यस्ते तु विषये जलज्ञाने जाते जल-

१ प्रामाण्याप्रामाण्ययोभिन्नकारणसिद्धेऽपि । २ जैन उत्तरयित नेति । ३ निर्मलतादिगुणेभ्यः । ४ ज्ञानप्रामाण्ये भिन्नकारणजन्ये भिन्नकारं-त्वादप्रमाण्यवदित्यनुमानमत्र बोध्यम् । ५ प्रामाण्यस्य । ६ निश्चयः । ७ परिचिते । ६ अपरिचिते । ६ ज्ञानस्वरूपज्ञप्तिसमये प्रामाण्यनिश्चयो नो चेत् । १० जलज्ञानानन्तरसमये । ११ जले सन्देहरहिता प्रवृत्तिनं

<sup>1</sup> म प मु प्रतिषु 'प्रमाण्यस्य' इति पाठः । 2 म मु 'ग्रभ्यस्तविषये' इति पाठः । 3 म प मु 'जलिमिदमिति' पाठः । 4 प मु 'निःशंका' पाठः।

ज्ञानं मम जातिमिति ज्ञानस्वरूपिनणंयेऽपि प्रामाण्यनिर्णयोऽन्यतः एव, 'त्रन्यथोत्तरकालं सन्देहानुपपत्तेः । ब्रस्ति हि सन्देहो 'जलज्ञानं मम जातं तित्कं जलमुत मरीचिका' इति।ततः कमल-परिमलिशिशरामरुत्प्रचारप्रभृतिभिरवधारयति— 'प्रमाणं प्राक्तनं जलज्ञानं कमलपरिमलाद्यन्यथानुपपत्तेः इति।

§ २२ "उत्पत्तिवत्त्रामाण्यस्य ज्ञप्तिरपि परत एवेति योगाः"।
तत्र प्रामाण्यस्योत्पत्तिः परत इति युक्तम् । ज्ञप्तिः पुनरभ्यस्तविषये स्वत एवेति स्थितत्वात् ज्ञप्तिरपि परत "एवेत्यवधारणानुपपत्तिः । ततो "व्यवस्थितमेतत्त्रामाण्यमुत्पत्तौ परत एव,
ज्ञप्तौ तु "कदाचित्स्वतः "कदाचित्परत इति । तदुक्तं प्रमाग्यपरीक्षायां ज्ञप्तिं प्रति"——

''प्रमाणा ''दिष्ट-संसिद्धि '<sup>८</sup>रन्यथाऽतित्र सङ्गतः'' । प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासात्'' परतोऽन्यथा<sup>ः</sup> ॥ [प्र.प.पृ.६३]

स्यात् । १ संवादज्ञानान्तरादर्थकियाज्ञानाद्वा । २ अनम्यस्ते—अपरिचिते विषये प्रामाण्यनिर्णयोऽन्यतो न स्यात् । ३ बालुपुञ्जः । ४ सन्देहान्तरम् । ५ साध्यम् । ६ धर्मी । ७ यथा प्रामाण्यस्योत्पत्तः परतस्तथा । ५ यौग-शब्देन नैयायिक-वैशेषिकौ गृह्यते । ६ उत्पत्ति-ज्ञप्त्योमंध्ये । १० निश्चित-त्वात् । ११ अन्यनिवृत्तिरूपफलजनकावधारणपरकैवकारप्रयोगासम्भवात् । १२ सम्यग् निश्चितम् । १३ अभ्यासदशायाम् । १४ अनभ्यासदशयाम् । १५ ज्ञप्तिमभिप्रेत्य । १६ सम्यग्ज्ञानात् । १७ इष्टोऽर्थस्तस्य सम्यक्प्रकारेण सिद्धिर्ज्ञप्तिकक्षणाऽभिलिषितप्राप्तिलक्षणा वा । उत्पत्तिलक्षणा तु सिद्धिनात्र विवक्षिता, ज्ञापकप्रकरणात् । १६ प्रमाणाभासात् । १६ इप्टसंसिद्ध्य-भावः । २० अभ्यासदशायाम् । २१ अनभ्यासदशायाम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;मन्द' इत्यधिकः पाठो मुद्रितप्रतिषु । 2 'नुपपत्तेः इति द प्रतिपाठः ।

§ २३. तदेवं सुव्यवस्थितेऽपि प्रमाणस्वरूपे दुरिभनिवेशवशं-गतैः सौगतादिभिरिष किल्पतं प्रमाणलक्षणं सुलक्षणमिति येषां भ्रमस्ताननुह्णीमः । तथा हि——

### [सौगतीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा]

§ २४. "ग्रविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्" [प्रमाणवा॰ २-१] इति बौद्धाः । तदिदमिवसंवादित्वमसम्भवित्वादलक्षणम् । बौद्धेन हि प्रत्यक्षमनुमानमिति प्रमाणद्वयमेवानुमन्यते । तदुक्तं न्याय- बिन्दो — "द्विविधं सम्यग्ज्ञानम्", "प्रत्यक्षमनुमानं च" [न्याय- बिन्दु पृ० १०] इति । तत्र न तावत्प्रत्यक्षस्याविसंवादित्वम्, तस्य निविकल्पकत्वेन स्वविषयानिश्चायकस्य समारोपविरोधित्वा- भावात् । नाऽप्यनुमानस्य, "तन्मतानुसारेण" तस्याऽप्यपरमार्थ- भूतसामान्यगोचरत्वादिति" ।

[कुमारिलभट्टीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा]

§ २५. "ग्रनिधगततथाभूतार्थनिक्चायकं प्रमाणम्" [ शास्त्र-

१ मिथ्यात्वाभिप्रायै: । २ जनानाम् । ३ उपकुर्मः । ४ न निर्दो-षलक्षणम् । ५ वौद्धतार्किकधर्मकीत्तिविरचिते न्यायविन्दुनाम्नि ग्रन्थे । ६ यन्न समारोपविरोधि तन्नाविसंवादि, यथा संशयादि, तथा च प्रत्यक्षम्, तस्मान्न तदिवसंवादाति भावः । ७ ग्रविसंवादित्वमिति सम्बन्धः । ८ बौद्ध-मतानुसारेण । ६ ग्रनुमानस्यापि । १० ग्रयमत्राशयः—बौद्धमते हि द्विविधं प्रमेयं विशेषास्यं स्वलक्षणमन्यापोहास्यं सामान्यं च । तत्र स्व-लक्षणं परमार्थभूतं प्रत्यक्षस्य विषयः स्वेनासाधारणेन लक्षणेन लक्ष्यमा-णत्वात्, सामान्यं त्वपरमार्थभूतमनुमानस्य विषयः परिकल्पितत्वात् । तथा

दी० पृ० १२३] इति भाट्टाः । तदप्यव्याप्तम्, तैरैव प्रमाणत्वेना-भिमतेषु 'धारावाहिकज्ञानेष्वनिधगतार्थनिश्चायकत्वाभावात् । 'उत्तरोत्तरक्षणिवशेषिवशिष्टार्थावभासकत्वेन तेषामनिधगतार्थ-निश्चायकत्विमिति 'नाऽऽशङ्कनीयम्, क्षणानामितसूक्ष्माणामाल-'क्षयितुमाशक्यत्वात् ।

[प्रभाकरीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा ]

\$२६. ""अनुभूतिः प्रमाणम्" [वृहती ] १-१-५ ] इति प्राभाकराः । तदप्यसङ्गतम्; अनुभूतिशब्दस्य "भावसाधनत्वे करणलक्षणप्रमाणाव्याप्तेः, 'करणसाधनत्वे तु भावलक्षणप्रमाणाव्याप्तेः, करण-भावयोरुभयोरिप 'तन्मते प्रामाण्याभ्युपगमात् । तदुक्तं शालिकानाथेन---

"यदा भावसाधनं तदा संविदेव प्रमाणं करणसाधनत्वे त्वा-त्म-मनःसन्निकर्षः" [प्रकरणप० प्रमाणपा० पृ० ६४ ] इति ।

चापरमार्थभूतसामान्यविषयत्वादनुमानस्य नाविसंवादित्वर्मिति भाव:।

<sup>1</sup> द प्रतौ 'लक्षयितुम' इति पाठः ।

#### [नैयायिकानां प्रमाणलक्षणस्य समीक्षा]

§ २७. ''प्रमाकरणं प्रमाणम्'' [ न्यायमं० प्रमा० पृ० २५ ] इति **नैयायिकाः**' । 'तदिष प्रमादकृतं' लक्षणम् ; ईश्वराख्य' एव 'तदङ्गीकृते।प्रमाणेऽव्याप्तेः । अधिकरणं हि महेश्वरः प्रमायाः, न° तु करणम् । न चायमनुक्तो 'पालम्भः, ''तन्मे प्रमाणं शिवः''

तदा संविदेव मानम् । तस्याश्च व्यवहारानुगुणस्वभावत्वाद्धानोपादानो-पेक्षाः फलम् । प्रमीयतेऽनेनेति करणसाधने प्रमाणशब्दे भ्रात्म-मनःसन्निक-र्षात्मनो ज्ञानस्य प्रमाणत्वे तद्बलभाविनी फल (लं) संविदेव बाह्यव्यव-हारोपयोगिनी सतीं'—प्रमाणपा० प० पृ० ६४ ।

१ वात्स्यायन-जयन्तभट्टादयस्तार्किकाः । यथा हि 'प्रमीयतेऽनेनेति करणार्थाभिधानः प्रमाणशब्दः,—न्यायभा० १. १. ३, 'प्रमीयते येन त-त्प्रमाणमिति करणार्थाभिधायिनः प्रमाणशब्दात् प्रमाकरणं प्रमाणमवग-म्यते'—न्यायमं० प्रमाण० पृ० २४ । २ प्रमाकरणं प्रमाणमिति नैया-ियकाभिमतमि । ३ सदोषम् । ४ महेश्वरे । ५ नैयायिकैरभ्युपगते । ६ स्राध्यः । ७ तत्प्रमायाः नित्यत्वात्करणत्वासम्भवात् । ६ स्रवायमाश्चयः—उपालभभो दोषः (म्रारोपात्मकः), स च 'महेश्वरः प्रमाणम्' इत्येवंक्ष्पो नानुक्तो भवता न स्वीकृत इति न, ग्रिप तु महेश्वरस्य प्रमाणत्वं स्वीकृतमेव 'तन्मे प्रमाणं शिवः' इति वचनात्, तथा चेश्वराख्यप्रमाणस्य प्रमाया स्रधिकरणत्वेन प्रमाकरणत्वाभावादव्याप्तिदोषकथनं स्रन्थकृता सङ्गतमेवित भावः । ६ सम्पूर्णः श्लोकस्त्वत्थं वर्त्तते—

साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितौ
भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रमः।
लेशावृष्टिनिमित्तवुष्टिविगमप्रभ्रष्टशङ्कानुषः
शङ्कोन्मेषकलङ्किभः किमपरैस्तन्मे प्रमाणं शिवः॥

I 'ईश्वराख्ये तदङ्गीकृत एव' इति म प मु प्रतिषु पाठ:

[न्यायकुसु॰ ४-६] इति 'यौगाग्रसरेणोदयनेनोक्तत्वात् । तत्परि-हाराय केचन बालिशाः ''साधनाश्रययोरन्यतरत्वे' सित प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्'' [सर्वदर्शनसं॰ पृ॰ २३४] इति वर्णयन्ति तथापि साधनाश्रयान्यतरपर्यालोचनायां साधनमाश्रयो वेति फलति । 'तथा च "परस्पराव्याप्तिर्लक्षणस्य ।

§२८ 'अन्यान्यवि पराभिमतानि प्रमाण!सामान्यलक्षणा-

१ योगाः—नैयायिकास्तेपामभ्रेसरः प्रधानः प्रमुखो वा तेन । २ महेव्वरेऽव्याप्तिदोषनिराकरणाय । ३ सायणमाधवाचार्याः । ४ सर्वदर्शनसंप्रहे
'साधनाश्रयाव्यतिरिक्तत्वे' इति पाठः । तट्टीकाकृता च तथैव व्याख्यातः ।
यथा हि—'यथार्थानुभवः प्रमा, तस्याः साधनं करणम् । स्राश्रय स्रात्मा ।
तदुभयापेक्षया भिन्नं यन्न भवति तथाभूतं सद्यत्प्रमया नित्यसम्बद्धं तत्प्रमाणमित्यर्थः ।' १ प्रमासाधन-प्रमाथययोर्मध्ये प्रमासाधनं प्रमाणं प्रमाश्रयो वेति विचारे कियमाणे । ६ साधनाश्रययोरन्यतरस्य प्रमाणत्वाङ्गीकारे । ७ स्रयं भावः—प्रमासाधनस्य प्रमाणत्वाङ्गीकारे प्रमाश्रये प्रमाणेऽव्याप्तः, प्रमाश्रयस्य च प्रमाणत्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणेऽव्याप्तः, यतो
ह्यन्यतरस्य प्रमाणत्वपरिकल्पनात् । उभयपरिकल्पने चासम्भवित्वं स्पष्टमेव ।
न हि प्रमाणत्वेनाम्युपगतस्यैकस्य (सन्निकर्षस्य महेश्वरस्य वा)कस्यचिदपि
प्रमासाधनत्वं प्रमाश्रयत्वं चोभयं सम्भवि । इत्यं च नैयायिकाभिमतमपि
प्रमाकरणं प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं न समीचीनमिति प्रति गदितं वोद्धव्यम् ।

द 'इन्द्रियवृत्तिः प्रमाणम्' इति सांख्याः, 'श्रव्यभिचारिणीमसंदिग्धा-मर्थोपलब्धिं विद्यती बोधाबोधस्वभावा सामग्री (कारकसाकत्यं)प्रमाणम्' (त्यायमं० प्रमा० पृ० १४) इति जरन्नैयायिकाः (जयन्तभट्टादयः) इत्यादीन्यपि परोक्तानि प्रमाणसामान्यलक्षणानि सन्ति, परं तेषां प्रमाण-

<sup>1 &#</sup>x27;प्रमाणस्य' इति **म प मु** प्रतिषु पाठः ।

'न्यलक्षणत्वा1दुपेक्ष्यन्ते'। 'तस्मात्स्वपरावभासनसमर्थं सविक-ल्पमगृहीतग्राहकं' सम्यग्ज्ञानमेवाज्ञानमर्थे 'निवर्त्तयत्प्रमाण-मित्यार्हतं' मतम्'।

इति श्रीपरमार्हताचार्य-धर्मभूषण-यति-विरचितायां न्याय-दीपिकायां प्रमाणसामान्यलक्षणप्रकाशः प्रथम- ॥१॥

त्वस्यैवाघटनान्न परीक्षार्हाणि, ग्रिप तूपेक्षार्हाण्येव । ततो न तान्यत्र परीक्षितानि ग्रन्थकृता । निविन्द्रियवृत्तेः कारकसाकत्यादेवी प्रमाणत्वं कथं न घटते ? इति चेत् ; उच्यते ; इन्द्रियाणामज्ञानरूपत्वात्तद्वृत्तेर-प्यज्ञानरूपत्वेन प्रमाणत्वायोगात् । ज्ञानरूपमेव ही प्रमाणं भिवतुमर्हति, तस्यैवाऽज्ञाननिवर्त्तकत्त्वात्प्रदीपादिवत् । इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां वृत्तिर्हि तदुद्धाटनादिव्यापारः, स च जडस्वरूपः, ततो न तेनाज्ञाननिवृत्तिः सम्भवति घटादिवत् । तस्मादिन्द्रियवृत्तेरज्ञाननिवृत्तिरूपप्रमां प्रति करणत्वाभावान्न प्रमाणत्विमिति भावः ।

एवं कारकसाकल्यस्याऽप्यबोधस्वभावस्याज्ञानकृपत्वेन स्व-परज्ञानकरणे साधकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वम्। प्रतिशयेन साधकं साधकतमम्, साधकतमं च करणम्। करणं खल्वसाधारणं कारणमुच्यते। तथा च सकलानां कारकाणां साधारणासाधारणस्वभावानां साकल्यस्य—परिसमाप्त्या सर्वत्र वर्तमानस्य सामस्त्यस्य—कथं साधकतमत्विमिति विचारणीयम् ? साधकतमत्वाभावे च न तस्य प्रमाणत्वम्, स्व-परपरिच्छितौ साधकतमस्यैव प्रमाणत्वघटनात्। तेनैव ह्यज्ञानिवृत्तिः सम्पादियतुं शक्येत्यलं विस्तरेण। ततः 'सम्यक्तानं प्रमाणम्' इत्येतदेव प्रमाणस्य सम्यक् लक्षणम्।

१ लक्षणाभासत्वात्, लक्षणकोटौ प्रवेप्टुमयोग्यत्वादिति भावः । २ न परीक्षाविषयीक्रियन्ते । ३ उपसंहारे 'तस्मात्' शब्दः । ४ श्रपूर्वार्थनिश्चा-यकम् । ५ घटादिपदार्थेष्वज्ञाननिवृत्ति कुर्वत् । ६ जैनम् । ७ शासनम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;न्यलक्ष्यत्वा' इति द श्रा प्रतिपाठः ।

## २. प्रत्यत्तप्रकाशः

--- o :---

## [प्रमाणं द्विधा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षणकथनम्]

§ १. श्रथ' प्रमाणविशेषस्वरूपप्रकाशनाय प्रस्तूयते । प्रमाणं दिविधम् — प्रत्यक्षं परोक्षं चेति । तत्र विशदप्रतिभासं प्रत्यक्षम् । इह प्रत्यक्षं लक्ष्यं विशदप्रतिभासत्वं लक्षणम् । यस्य प्रमाणभूतस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदस्तत्प्रत्यक्षमित्यर्थः ।

१. प्रमाणसामान्यलक्षणनिरूपणानन्तरमिदानीं प्रकरणकारः प्रमाण-विशेषस्वरूपप्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकाशं प्रारमते प्रयेति । २ पूर्वोक्त-लक्षणलक्षितम् । ३ विभागस्यावधारणफलत्वात्तेन द्विप्रकारमेव, न न्यूनं नाधिकमिति बोध्यम् । चार्वाकाद्यभिमतसकलप्रमाणभेदानामत्रैवान्त-भावात् । तत्र प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमिति चार्वाकाः, प्रत्यक्षमनुमानं चेति द्वे एव प्रमाणे इति वौद्धाः वैशेषिकाश्च, प्रत्यक्षानुमानोपमानानि त्रीण्येव प्रमाणानीति सांख्याः, तानि च शाब्दं चेति चत्वार्येव इति नैयायिकाः, सहार्थापत्त्या च पञ्चेति प्राभाकराः, सहानुपलब्ध्या च षट् इति भाट्टाः वेदान्तिनश्च, सम्भवैतिह्याभ्यां सहाष्टौ प्रमाणानीति पौराणिकाः । तथा चोक्तम—

प्रत्यक्षमेकं चार्वकः कारणात्सौगताः पुनः ।

प्रनुमानं च तच्चेव सांख्याः शाब्दं च ते ग्रिप ॥१॥

न्यायैकदेशिनोऽप्येवमुपमानं च केन च ।

ग्रियापत्या सहैतानि चत्वार्याहुः प्रभाकराः ॥२॥

ग्रियावष्ठान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा ।

सम्भवंतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥३॥

तदेतेषां सर्वेषां यथायथं प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाणयोरेवान्तर्भाव इति दिविध-

\$ २. किमिदं विशदप्रतिभासत्वं नाम ? उच्यते—ज्ञाना-वरणस्य' क्षयाद्विशिष्टक्षयोपशमाद्वा । शब्दानुमानाच्च' सम्भवि यन्नैर्मत्यमनुभवसिद्धम्, दृश्यते खत्विग्निरस्तीत्याप्त'वचनाद्ध्-मादि'लि ङ्गाच्चात्पन्नाज्ज्ञानादय' मिग्निरित्युत्पन्नस्यैन्द्रियकस्य' ज्ञानस्य विशेषः"। स्र एव नैर्मत्यम्, वैशद्यम्, स्पष्टत्विमत्यादिभिः शब्दैरभिधीयते। तदुक्तं भगविद्भर्कलङ्कदेवैन्यायविनिश्चये

''प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा'।'' [का०३] इति । विवृतं'व स्याद्वादविद्यापतिना''—''निर्मलप्रतिभासत्व-

मित्यनेन सूचितम् । विद्यानन्दस्वामिनाऽण्युक्तम्—'एवं प्रमाणलक्षणं व्यव-सायात्मकं सम्यग्ज्ञानं परीक्षितम्, तत्प्रत्यक्षं परोक्षं चेति संक्षेपाद् द्वितयमेव व्यवितिष्ठते, सकलप्रमाणभेदानामत्रैवाऽन्तर्भावादिति विभावनात् ।' 'स्याद्वा-दिनां तु संक्षेपात्प्रत्यक्ष-परोक्षविकल्पात्प्रमाणद्वयं सिद्धचत्येव, तत्र सकल-प्रमाणभेदानां संग्रहादिति'—प्रमाणपरी० ५० ६३-६४,६७। एतच्च प्रमेय-कमलमातंडेऽपि (२-१) प्रपञ्चतो निरूपितम् ।

१ ज्ञानप्रतिवन्धकं ज्ञानावरणास्यं कर्म, तस्य सर्वथा क्षयाद्विशेषक्षयोपश-माद्वा । २ श्रादिपदादुपमानार्थापत्यादीनां संग्रहः । ३ विश्वसनीयः पुरुष ग्राप्तः, यथार्थवक्ता इति यावत् । ४ ग्रत्रादिपदेन कृतकत्व-शिशपात्वादीनां परिग्रहः । १ पुरो दृश्यमानः । ६ इन्द्रियजन्यस्य । ७ ग्रनुमानाद्यपेक्षया विशेषप्रतिभासनरूपः । तदुक्तम् — ग्रनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम् । तद्वैशद्यं मतं बुद्धः — लघीय० का०४ । ६ विशेषः । ६ ग्रस्याः कारिकाया उत्तरार्धमिदमस्तिः — 'द्रव्य-पर्यायसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम् ।' १० व्या-ख्यातं न्यायविनिश्चयविवरणे । ११ श्रोमद्वादिराजाचार्येण ।

<sup>1 &#</sup>x27;शाब्द' इति ग्रा प्रतिपाठः ।

मेव स्पष्टत्वम्, स्वानुभवप्रसिद्धं चैतत्सर्वस्यापि परीक्षकस्येति नातीव निर्वाध्यते"[न्यायिविनि॰ वि॰ का॰ ३] इति । तस्मात्मुष्ठूक्तं विशदप्रतिभासात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति ।

#### [सौगतीयप्रत्यक्षस्य निरासः]

§ ३. "कत्ननापोढमभ्रान्तं "प्रत्यक्षम्" [न्यायिवन्दु पृ० ११] इति ताथागताः"। श्रत्र हि कत्पनापोढपदेन सिवकत्पकस्य व्यावृत्तिः", श्रभ्रान्तमिति पदेन त्वाभासस्य । तथा च समीचोनं निर्विकत्पकं प्रत्यक्षमित्युक्तं भवति; तदेतद् बालचेष्टितम्; निर्विकत्पकस्य प्रामाण्यमेव दुर्लभम्, समारोपाविरोधित्वात्, कृतः प्रत्यक्षत्वम् ? ब्यवसायात्मकस्यैव प्रामाण्यव्यस्थापनात् ।

१ तथा चोक्तम्— 'विशदज्ञानात्मकं प्रत्यक्षम्, प्रत्यक्षत्वात्, यत्तु न विशदज्ञानात्मकं तन्त प्रत्यक्षं यथाऽनुमानादिज्ञानम्, प्रत्यक्षं च विवादाध्या- सितम्, तस्माद्विश्यद्ञानात्मकमिति।'—प्रमाणपरी० पृ० ६७ । २ 'ग्रिभिनापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना, तया रहितम्'—न्यायिबन्दु पृ० १३ । नाम-जात्यादियोजना वा कल्पना, तयाऽपोद्धम्, कल्पनास्वभावशून्य- मित्यर्थः। 'तत्र यन्न भ्राम्यति तदभ्रान्तम्' न्यायविन्दुटीका पृ० १२ । ३ 'प्रत्यक्षं कल्पनापोद्धम् । यञ्ज्ञानमर्थे रूपादौ नाम-जात्यादिकल्पनारहितं तदक्षमक्षं प्रति वर्त्तते इति प्रत्यक्षम्'—न्यायप्र० पृ० ७, 'प्रत्यक्षं कल्पनापोद्धं नाम-जात्याद्यसंयुतम्'—प्रमाणसं० का० ३ ! अत्रेदं बोध्यम्—'कल्पनापोद्धं नाम-जात्याद्यसंयुतम्'—प्रमाणसं० का० ३ ! अत्रेदं बोध्यम्—'कल्पनापोद्धं प्रत्यक्षम्' इति विग्नागस्य प्रत्यक्षलक्षणम्, अभ्रान्तविशेषणसहितं तु धर्मकोर्त्तः। ४ तथागतः सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्तरम्, तदनुयायिनो ये ते ताथागता बौद्धाः। ५ वथाच्छेदो निरास इति यावत् । ६ मिथ्या- ज्ञानस्य । ७ फलितलक्षणं प्रदर्शयति तथा चेति । ८ निश्चयात्मकस्यैव ज्ञानस्य । ६ 'तन्निश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्' (परीक्षा० १-३)

§ ४. 'ननु निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षप्रमाणमर्थजत्वात् । तदेव' हि 'परमार्थसत्स्वलक्षणजन्यं न तु सिवकल्पकम्, तस्यापरमार्थ-भूतसामान्यविषयत्वेनार्थजत्वाभावादिति चेत्; न'; अर्थस्यालोक-वज्ज्ञानकारणत्वानुपपत्तेः । तद्यथा—अन्वयव्यतिरेकगम्यो हि कार्यकारणभावः । तत्रालोकस्तावन्न ज्ञानकारणम्, 'तदभावेऽिप नक्तञ्चराणां मार्जारादीनां ज्ञानोत्पत्तेः, 'तद्भावेऽिप[च]'घूका-दीनां 'तदनुत्पत्तेः । 'तद्वदर्थोंऽिप न ज्ञानकारणम्, ''तदभावेऽिप केशमशकादिज्ञानोत्पत्तेः'' । तथा च कुतोऽर्थजत्वं ज्ञानस्य ? तदुक्तं परोक्षामुखं—''नार्थालोकौ कारणम्'' [२-६] इति । प्रामाण्यस्य चार्थाव्यभिचार'' एव ''निबन्धनं न त्वर्थजन्यत्वम्,

१ बौद्धः शङ्कते नन्विति । २ परमार्थभूतेन स्वलक्षणेन जन्यं 'परमार्थोऽकृत्रिममनारोपितं रूपम्, तेनास्तीति परमार्थसत् । य एवार्थः सन्निधानासन्निधानाभ्यां स्फुटमस्फुटं च प्रतिभासं करोति परमार्थसन् स
एव । स एव च प्रत्यक्षविषयो यतस्तस्मात्तदेव स्वलक्षणम्'—न्यायि
टी० पृ० २३, 'यदर्थक्रियासमर्थं तदेव स्वलक्षणमिति, सामान्यलक्षणं च
ततो विपरीतम्'—प्रमाणसं० पृ० ६ । ३ जैन उत्तरयति । ४ ग्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां विना न कार्यकारणभावावगम इत्येतत्प्रदर्शनार्थं 'हि' शब्दः ।
४ ग्रालोकाभावेऽपि । ६ ग्रालोकसद्भावेऽपि । ७ उल्कादीनाम् । ६ ज्ञानोत्पत्यभावात् । ६ ग्रालोकवत् । १० ग्रर्थाभावेऽपि । ११ केशोण्डुकादिज्ञानस्य भावात् । १२ तदभाववद्वृत्तित्वं व्यभिचारस्तिद्भन्नोऽव्यभिचारः ।
तत्पदेनात्रार्थो ग्राह्यः । १३ कारणं प्रयोजकिमत्यर्थः ।

इत्यादिना निश्चयात्मकस्यैव ज्ञानस्य प्रमाण्यं व्यवस्थापितम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;एतदेव हि' इति द प्रतिपाठ: ।

स्वसंवेदनस्य विषयाजन्यत्वेऽिष प्रामाण्याभ्युपगमात्'। न हि किञ्चित्स्वस्मादेव जायते ।

§ ५. 'नन्वतज्जन्यस्य ज्ञानस्य। कथं 'तत्प्रकाशकत्वम् ? इति चेत्; 'घटाद्यजन्यस्यापि प्रदीपस्य तत्प्रकाशकत्वं दृष्ट्वा सन्तोष्ट-व्यमायुष्मता' । ग्रथं कथमयं विषयप्रतिनियमः ' ? यदुत 'घटज्ञानस्य घट एव विषयो न पटः' इति । ग्रथंजत्वं हि विषयप्रतिनियमकारणम्, तज्जन्यत्वात् तद्विषयमेव चैतदिति । 'तत्तु 'भवता नाऽभ्युपगम्यते इति चेत्; योग्यतैव विषयप्रतिनियमकारणमिति व्रमः' । का नाम योग्यता ? इति । उच्यते—स्वावरणक्षयोपन्शमः । तदुक्तम्—''स्वावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थं व्यवस्थापयित''' [परीक्षा॰ २–१] इति ।

१ बौद्धैः । २ अत्र बौद्धः पुनराशङ्कृते निन्नितः । ३ अयं भावः —यदि ज्ञानं अर्थान्नोत्पद्यते तिहं कथमर्थप्रकाशकं स्यात् ? तदेव हि ज्ञानमर्थप्रकाशकं यदर्थजन्यम्, अजन्यत्वे तु तस्यार्थो विषयो न स्यात् 'नाकारणं विषयः' इति वचनात् । ४ उत्तरयित — घटाद्यजन्योऽपि हि यथा प्रदीपः घटादिप्रकाशको भवित तथा ज्ञानमप्यर्थाजन्यं सत् अर्थप्रकाशकिमिति किमनुपपन्नम् ? अर्थस्य ज्ञानकारणत्विनिरासस्तु पूर्वमेव कृतस्ततो नात्र किञ्चिद्वचनीयमस्ति । ५ सन्तोषः करणीयो भवता । ६ अमुकज्ञानस्य अमुक एव विषयो नान्य इति विषयप्रतिनियमः, स न स्याद्यदि ज्ञानस्यार्थजन्यत्वं नो भवेदिति शङ्काया आशयः । ७ अर्थजन्यत्वम् । ६ जैनेन । ६ जैनाः । १० प्रतिनियतार्थव्यवस्थापको हि तत्तदावरणक्षयोपशमोऽर्थ- प्रहणशक्तिरूपः । तदुक्तम् — 'तल्लक्षणयोग्यता च शक्तिरेव । सैव ज्ञानस्य

<sup>1</sup> मा प मु प्रतिषु 'म्रन्यस्य' इति पाठः । 2 द प्रतौ 'इति' पाठो नास्ति :

§ ६. 'एतेन 'तदाकारत्वात्तत्प्रकाशकत्वम्' इत्यपि प्रत्युक्तम्'। स्रतदाकारस्यापि प्रदीपादेस्तत्प्रकाशकत्वदर्शनात् । ततस्तदा-कार'वत्तज्जन्यत्वमप्रयोजकं प्रामाण्ये । 'सविकल्पकविषयभूतस्य

प्रतिनियतार्थव्यवस्थायामङ्गम् नार्थोत्पत्त्यादि ।'—प्रमेयकः २-१०, 'योग्यताविशेषः पुनः प्रत्यक्षस्येव स्वविषयज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप-शमविशेष एव'—प्रमाणपरीक्षा पृ० ६७ ।

१ अर्थजन्यताया निराकरणेन, योग्यतायाश्च प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकत्वसमर्थनेन । २ निरस्तम् । ३ इत्थं च तदाकारत्वं तज्जन्यत्वं चोभयमपि
प्रामाण्ये न प्रयोजकमिति बोध्यम् । ४ यच्चोक्तम् — सिवकत्पकस्यापरमायंभूतसामान्यविषयत्वमिति; तन्त युक्तम्; सिवकत्पकस्य विषयभूतसामात्यस्य प्रमाणावाधितत्वात्परमार्थत्वमेव । यि न केनापि प्रमाणेन बाध्यते
तत्परमार्थसत्, यथा भवदिभमतं स्वलक्षणम्, प्रमाणावाधितं च सामान्यम्,
तस्मात्परमार्थसत् । किञ्च, 'यथैव हि विशेषः (स्वलक्षणरूपः) स्वेनासाधरणेन रूपेण सामान्यासम्भविना विसदृशपरिणामात्मना लक्ष्यते तथा
सामान्यमपि स्वेनासाधारणेन रूपेण सदृशपरिणामात्मना विशेषासम्भविना
लक्ष्यते इति कथं स्वलक्षणत्वेन विशेषाद् भिद्यते ? यथा च विशेषः स्वामर्थिक्रयां कुर्वन् व्यावृत्तिज्ञानलक्षणार्थिक्रयाकारी तथा सामान्यमिष
स्वामर्थिक्रयामत्वयज्ञानलक्षणां कुर्वत् कथमर्थिक्रयाकारि न स्यात् तद्बाह्यां
पुनर्वाह-दोहाद्यर्थिकयां यथा न सामान्यं कर्तुमृत्सहते तथा विशेषोऽपि केवलः,
सामान्यविशेषात्मना वस्तुनो गवादेस्तत्रोपयोगात् । इत्यर्थिक्रयाकारित्वेनापि तयोरभेदः सिद्धः ।'-ग्रष्टस० पृ. १२१। ततो यदुवतं धर्मकीित्ताना—

यदेवार्थिक्रियाकारि तदेव परमार्थसत् । अन्यत्संवृतिसत् प्रोक्ते ते स्वसामान्यलक्षणे ॥' सामान्यस्य परमार्थत्वमेव, श्रवाधितत्वात् । प्रत्युत सौगताभिमत एव स्वलक्षणे विवादः । तस्मान्न निर्विकल्पकरूपत्वं प्रत्यक्षस्य ।

[नैयायिकाभिमतस्य सन्निकर्षस्य प्रत्यक्षत्विनरासः]

§७. 'सिन्निकर्षस्य च यौगाभ्युपगतस्याचेतनत्वात् कृतः 'प्रिमि-तिकरणत्वम्, कृतस्तरां प्रमाणत्वम्, कृतस्तमां प्रत्यक्षत्वम् ?

६ द. 'किञ्च, रूपप्रमितेरसिन्नकृष्टमेव चक्षुर्जनकम्, स्रप्राप्य-कारित्वात्तस्य । ततः सिन्नकर्षाभावेऽिष साक्षात्कारिप्रमोत्पत्तेनं सिन्नकर्षरूपतैव प्रत्यक्षस्य । न चाप्राप्यकारित्वं चक्षुषोऽप्रसिद्धम्, प्रत्यक्षतस्तथैव प्रतीतेः । ननु 'प्रत्यक्षागम्यामिष चक्षुषो विषय-प्राप्तिमनुमानेन साधियष्यामः परमाणुवत् । यथा प्रत्यक्षासिद्धो-ऽपि, परमाणुः कार्यान्यथानुपपत्त्यानुमानेन साध्यते तथा 'चक्षुः प्राप्तार्थप्रकाशकं 'बहिरिन्द्रयत्वात् त्विगिन्द्रयवत्' इत्यनुमानात्

तन्निरस्तम्; 'सामान्यलक्षण-स्वलक्षणयोहिं भेदाभावात्'-ग्रष्टस० पृ० १२१

१ इन्द्रियायार्थयोः सम्बन्धः सन्निकर्षः । २ श्रज्ञानिवृत्तिरूपप्रमां प्रति करणत्वं प्रमितिकरणत्वम् । तच्च सन्निकर्षस्य न सम्भवति, जडत्वात् । प्रमिनिकरणत्वासम्भवे च न तस्य प्रमाणत्वम्, प्रमाकरणस्यैव प्रमाणत्वाम्युपगमात् । तदभावे च न प्रत्यक्षत्विमिति भावः । ३ दोषान्तरमाह किञ्चेति । चक्षुहि असम्बद्धमेव रूपज्ञानस्य जनकं भवति, अप्राप्तार्थप्रकाशकत्वात् । न हि चक्षः पदार्थं प्राप्य प्रकाशयित, अपि नु दूरादेव । ४ अप्राप्यकारित्वस्यैव । ५ प्रत्यक्षेणापरिच्छेद्याम् । ६ 'परमाणुरस्ति द्वचणुकादिकार्योत्पत्त्य-न्यथानुपपत्तः' इत्यनुमानेन । ७ बहिःपदं मनोव्यवच्छेदार्थम्, मनो हि न बहिरिन्द्रियं तस्यान्तःकरणत्वात् । तच्चाप्राप्यकारीति । अत्र व्याप्तः—यद्व-हिरिन्द्रियं तत्याप्तार्थप्रकाशकम्, यथा स्पर्शनेन्द्रियम् । यन्त प्राप्तार्थप्रकाशकम्, यथा स्पर्शनेन्द्रियम् । यन्त प्राप्तार्थप्रकाशकम्, यथा स्पर्शनेन्द्रियम् । यन्त प्राप्तार्थप्रकाशकम्,

प्राप्तिसिद्धिः । प्राप्तिरेव हि सन्निकर्षस्ततो न सन्निकर्षस्या-व्याप्तिरिति चेत्; न; श्रस्यानुमानाभासत्वात्'। तद्यथा —

§ ६. चक्षुरित्यत्र कः पक्षोऽभिप्रेतः शै कि लौकिकं चक्षुरु-तालौकिकम् ? 'ग्राद्ये हेतोः 'कालात्यापदिष्टत्वम्, गोलकाख्य-स्या लौकिकचक्षुषो विषयप्राप्तेः प्रत्यक्षवाधितत्वात् । द्वितीये प्रत्यक्षयासिद्धः, ग्रलौकिकस्य चक्षुषोऽद्याऽप्यसिद्धः । शाखा-सुधादीधिति समानकाल ग्रहणा2न्यथानुपपत्तेश्च उचक्षुरप्राप्य-कारीति निश्चीयते । तदेवं सन्निकर्षाभावेऽपि चक्षुषा रूपप्रतीति-र्जायत इति सन्निकर्षोऽव्यापक त्वात्प्रत्यक्षस्य स्वरूपं न भवतीति स्थितम् ।

§ १०. ''ग्रस्य च प्रमेयस्य प्रपञ्चः'' प्रमेयकमलनार्त्तण्डे

शकं तन्त बहिरिन्द्रिम्, यथा मनः, बहिरिन्द्रयं चेदं चक्षुः, तस्मात्प्राप्ता-र्थप्रकाशकमिति भावः ।

१ सदोषानुमानत्वमनुमानाभासत्वम् । २ स्वीकृतो भवता यौगेन । ३ प्रथमे पक्षे । ४ बाधितपक्षानन्तरं प्रयुक्तो हि हेतुः कालात्यापदिष्ट उच्यते । ५ उत्तरविकत्पे—अलौकिकं चक्षुरित्यम्युपगमे । ६ किरणरूपस्य । ७ सुधादीधितः—चन्द्रमाः । ५ शाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालग्रहणं दृष्टं ततो ज्ञायते चक्षुरप्राप्यकारीति । प्राप्यकारित्वे तु क्रमश एव तयोर्ग्रहणं स्यात् न युगपत्, परं युगपत्तयोर्ग्रहणं सर्वजनसाक्षिकमिति भावः । ६ अव्याप्तिदो-षदुष्टत्वात् । १० एतस्य सन्तिकर्षाप्रामाण्यविचारस्य । ११ विस्तरः ।

<sup>1 &#</sup>x27;क्षस्य' इति म मु प्रत्योः पाठः । 2 'ग्रहणाद्यन्यथानु' इति ग्रा म प मु प्रतिपाठः । 3 ग्रा म मु प्रतिष् 'च' पाठो नास्ति ।

[१-१ तथा २-४] सुलभः'। संग्रहग्रन्थत्वात्तु नेह' प्रतन्यते'। एवं च न सौगताभिमतं निर्विकल्पं प्रत्यक्षम्, नापि यौगाभिमत इन्द्रियार्थसन्निकर्षः'। किं तर्हि? विशदप्रतिभासं ज्ञानमेव प्रत्यक्षं सिद्धम्।

[प्रत्यक्षं द्विधा विभज्य सांव्यवहारिकस्य लक्षणपुरस्सरं भेदनिरूपणम्]

\$ ११. तत्प्रत्यक्षं द्विविधम्।—सांव्यवहारिकं पारमार्थिकं चेति । तत्र देशतो विशदं सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । यज्ज्ञानं देशतो विशदमीषित्नर्मलं तत्सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमित्यर्थः । 'तच्चतु-विधम्—अवग्रहः, ईहा, अवायः, धारणा चेति । 'तत्रेन्द्रियार्थ-समवधानसमनन्तरसमुत्थसत्तालोचनान्तरभावी सत्ताऽवान्तरजातिविशिष्टवस्तुग्रहीं ज्ञानिवशेषोऽवग्रहः—यथाऽयं पुरुष इति । नाऽयं संशयः, 'विषयान्तरव्युदासेन 'स्वविषयनिश्चा-यकत्वात् । 'तिद्वपरीतलक्षणो हि संशयः । ''यद्वाजवात्तिकम् —'प्रिनेकार्थानिश्चिताऽपर्युदासात्मकः संशयस्तिद्वपरीतोऽवग्रहः''

१ सुबोधः । २ स्रत्र न्यायदीपिकायाम् । ३ विस्तायंते । ४ प्रत्यक्ष-मिति सम्बन्धः । ५ सांव्यवहारिकप्रत्यक्षम् । ६ स्रवग्रहादिषु मध्ये । ७ इन्द्रियाथंयोः समवधानं सन्निपातः सम्बन्ध इति यावत्, तत्पश्चादुत्पन्नो यः सत्तालोचनरूपः सामान्यप्रतिभासस्तस्यानन्तरं जायमानः, ग्रथ चावान्तर-सत्ताविशिष्टवस्तुग्राहको यो ज्ञानिवशेषः सोऽवग्रह इति भावः । ८ स्ववि-षयादन्यो विषयो विषयान्तरम्, तस्य व्युदासो व्यवच्छेदस्तेन स्वविषयाति-रिक्तविषयव्यवच्छेदेन । ६ स्वविषयभूतपरमार्थेककोटिनिश्चायको ह्यवग्रहः । १० श्रवग्रहात्सर्वथा विषरीतः संशयः । ११ स्रवग्रह-संशययोर्भेदसाधकं तत्त्वार्थराजवात्तिकीथं लक्षणं प्रदर्शयति यदिति । १२ श्रयमर्थः—नानार्थ-

<sup>1 &#</sup>x27;तत्कियत्प्रकारं, तद्विविघं' इति म प्रतिपाठः।

[१-१४-६] इति । 'भाष्यं च — ''संशयो हि निर्णय-विरोधी नत्ववग्रहः" [१-१४-१०] इति । श्रवग्रहग्रहोता-र्थसमुद्भूतसंशयनिराशाय यतनमीहां। तद्यथा — पुरुष इति निश्चितेऽर्थे किमयं दाक्षिणात्य उतौदीच्य इति संशये सित दक्षिणात्येन भिवतव्यमिति तन्निरासायेहाख्यं ज्ञानं जायत इति । भाषादिविशेषनिर्ज्ञानाद्यायात्म्यावगमनमवायः, यथा दाक्षिणात्य एवायमिति । 'कालान्तराविस्मरणयोग्यतया तस्यैव

विषयकः, श्रिनिञ्चयात्मकः, विषयान्तराव्यवच्छेदकः संशयः । श्रवग्रहस्तु तिद्वपरीतः — एकार्थविषयकः, निश्चयात्मकः, विषयान्तरव्यवच्छेदकश्चेति ।

१ तत्त्वार्थराजवात्तिकभाष्यम् । २ सित संशये पदार्थस्य निर्णयो न भवित, अवग्रहे तु भवत्येवेति भावः । ३ ननु कथमीहाया ज्ञानत्वम् ? यतो हीहाया इच्छारूपत्वाच्चेष्टात्मकत्वाद्वाः मैवमः ईहा जिज्ञासा, सा च विचाररूपा, विचाररच ज्ञानम्, नातो किश्चहोषः । तथा चोक्तम्— 'ईहा ऊहा तर्कः परीक्षा विचारणा जिज्ञासा इत्यनर्थान्तरम् ।' तत्त्वार्थाधि० भा० १-१५, 'ईहा-घारणयोरिष ज्ञानात्मकत्वमुन्नेयं तदुपयोगिवशेषात् ।'— लघीय० स्वोपज्ञवि० का० ६, 'ज्ञानेने (ज्ञानमी)हाभिलापात्मा संस्कारात्मा न धारणा !। इति केचित्प्रभाषन्ते तच्च न व्यवतिष्ठते । विशेषवेदनस्येह दृढस्येहात्वमूचनात् ॥ × × ग्रज्ञानात्मकतायां तु संस्कारस्येह (हि)तस्य वा । ज्ञानोपादानता न स्यादूपादेरिव सास्ति च ।"— तत्त्वार्यक्र्लोकवा० १-१५-१६, २०, २२, 'ईहा च यद्यपि चेष्टोच्यते तथापि चेतनस्य सेति ज्ञानरूपैवेति युक्तं प्रत्यक्षभेदत्वमस्याः'—प्रमाणमी० १-१-२७, 'ईहा-घारणयोर्ज्ञानोपादानत्वात् ज्ञानरूपतोन्नेया'—प्रमाणमी० १-१-३६ । ४ दक्षिणदेशीयः । ५ उत्तरदेशीयः । ६ ग्रनुभवकालाद्भिन्नकालः कालान्तरमागामिसमय इत्यर्थः ।

ज्ञानं धारणा । यद्वशादुत्तरकालेऽपि स। इत्येवं स्मरणं जायते ।

§ १२. ननु पूर्वपूर्वज्ञानगृहीतार्थग्राहकत्वादेतेषां धारावाहिक-वदप्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्; नः विषयभेदेनागृहीतग्राहक-त्वात्। तथा हि—योऽवग्रहस्य विषयो नासावीहायाः, यः पुनरीहाया नायमवायस्य, यक्ष्वावायस्य नैष2 धारणाया इति परिशुद्धप्रति-भानां सुलभमेवैतत् । तदेतदवग्रहादिचतुष्टयमपि यदेन्द्रियेण जन्यते तदेन्द्रियप्रत्यक्षमित्युच्यते,यदा पुनरिनन्द्रियेण तदाऽनिन्द्रिय-प्रत्यक्षं गीयते । इन्द्रियाणि स्पर्शन-रसन-झाण-चक्षुःश्रोत्राणि पञ्च, ग्रानिन्द्रियं तु मनः। तद्वयनिमित्तकमिदं नोकसंव्यवहारे प्रत्यक्षमि-ति प्रसिद्धत्वात्सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमुच्यते । तदुक्तं परीक्षामुखे 3—

१ 'स्मृतिहेतुर्घारणा, संस्कार इति यावत्' लघी०स्वोपज्ञविवृ०का० ६।
ननु घारणायाः कथं ज्ञानत्वम्, संस्काररूपत्वात् ? न च संस्कारस्य ज्ञानरूपतेति चेत्; तन्तः; उक्तमेव पूर्वम्-'ईहा-धारणयोरिप ज्ञानात्मकत्वम्, तदुपयोगिवशेषात्' इति। 'ग्रस्य ह्यज्ञानरूपत्वे ज्ञानरूपस्मृतिजनकत्वं न स्यात्,
न हि सत्ता सत्तान्तरमनुविशितः' (प्रमाणमी० १-१-२६)। 'ग्रवग्रहस्य ईहा
ग्रवायस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानो व्यापारविशेषः
ग्रचेतनो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्'(न्यायकुमु० पृ० १७३)। २ ग्रवग्रहादीनाम् ।
३ विशुद्धबुद्धीनाम् । ४ ग्रवग्रहादिचतुष्ट्यस्यापि इन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वेन
द्विधित्वं प्रदर्शयित तदेतिदितः। ५ कथ्यते। ६ लोकस्य यः समीचीनो
बाधारिहतः प्रवृत्ति-निवृत्तिरूपो व्यवहारस्तिस्मन्। ७ संव्यवहारप्रयोजनकं
साँव्यवहारिकम्—ग्रपारमाथिकमित्यथः।

<sup>। &#</sup>x27;स एवेत्येवं' द प प्रतिपाठः । 2 'नैव' इति म प्रतिपाठः । 3 श्रा म सुप्रतिषु 'परीक्षामुखे' इति पाठो नास्ति ।

"इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम्" (२-५) इति । इदं चामुख्यप्रत्यक्षम्, उपचारिसद्धत्वात् । वस्तुतस्तु परोक्षमेव, मितज्ञानत्वात् । कुतो नु खल्वेतन्मितज्ञानं परोक्षमिति ? उच्यते— "ग्राद्ये परोक्षम्" [तत्त्वार्थस्० १-११] इति सूत्रणात्। ग्राद्ये मिति-श्रुतज्ञाने परोक्षमिति हि सूत्रार्थः । उपचारमूलं पुनरत्र देशतो वैशद्यमिति कृतं विस्तरेण ।

## [पारमाथिकप्रत्यक्षं लक्षयित्वा तद्भेदानां प्ररूपणम्]

§ १३. सर्वतो विशदं पारमार्थिकप्रत्यक्षम् । यज्ज्ञानं साक-ल्येनं स्पष्टं तत्पारमार्थिकप्रत्यक्षम्, मुख्यप्रत्यक्षमिति यावत् । 'तद् द्विविधम्—विकलं सकलं च । तत्र कतिपयविषयं विकलम् । 'तदिष द्विविधम्—ग्रविध्ञानं मनःपर्ययज्ञानं च2। तत्राविध्ज्ञाना-वरणक्षयोपशमाद्वीर्यान्तरायक्षयोपशमसहकृताज्जातं रूपिद्रव्य-मात्रविषयमविध्ञानम् । मनःपर्ययज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप-

१ ननु यदि प्रकृतं ज्ञानममुख्यतः प्रत्यक्षं तर्हि मुख्यतः कि स्यादित्यत स्राह वस्तुतस्त्वित । २ इन्द्रियानिन्द्रयजन्यज्ञानस्योपचारतः प्रत्यक्षत्वकथने निमित्तम् । ३ सामस्त्येन । ४ पारमाधिकप्रत्यक्षम् । ५ विकलमपि प्रत्यक्षम् । ६ स्रविधः सीमा मर्यादा इति यावत् । स विषयो यस्य ज्ञानस्य तदवधि-ज्ञानम् । अत एवेदं ज्ञानं सीमाज्ञानमपि कथ्यते । 'भ्रवायन्ति व्रजन्तीत्य-वायाः पुद्गलाः, तान् दधाति जानातीत्यविधः' × ४ 'भ्रवधानम् भ्रविधः । कोऽर्थः ? श्रधस्ताद्बहुतरविषयग्रहणादविधरुच्यते, देवा खत्वविधज्ञानेन

<sup>1</sup> सूत्रभणनात्' इति म प्रतिपाठः । 2 'चेति' पाठो म ग्रा मु प्रतिषु ।

शमसमुत्थं परमनोगतार्थविषयं मनःपर्ययज्ञानम् । मतिज्ञानस्ये-वाविधमनःपर्यययोरवान्तरभेदाः तत्त्वार्थराजवात्तिक-क्लोकवा-तिकभाष्याभ्यामवगन्तव्याः ।

सप्तमनरकपर्यन्तं पश्यन्ति । उपरि स्तोकं पश्यन्ति, निजविमानध्वजदण्ड-पर्यन्तिमित्यर्थः ।'——**तत्त्वार्थवृ० श्रु०** १-६ । 'ग्रवाग्धानात् (पुद्गलपरिज्ञा-नात्) ग्रवच्छिन्नविषयत्वाद्वा (रूपिविषयत्वाद्वा)ग्रविवः ।' सर्वार्थ**० १-**६ ।

१ परिकीयमनोगतोऽर्थो मन इत्युच्यते, साहचर्यातस्य पर्ययणं परि-गमनं मनःपर्ययः ।' सर्वार्थं० १-६ । २ प्रभेदाः । ३ तदित्थम--- 'भ्रनुगा-म्यननुगामिवर्द्धमानहीयमानावस्थिताऽनवस्थितभेदात् षड्विघोऽवधिः 🗙 🗙 पुनरपरेऽवधेस्त्रयो भेदाः — देशाविधः, परमाविधः, सर्वाविधिश्चेति । तत्र देशावधिस्त्रेघा---जघन्यः, उत्कृष्टः, ग्रजघन्योत्कृष्टश्चेति । तथा परमा-विधरिप त्रिया (जघन्य:, उत्कृष्ट:, अजघन्योत्कृप्टश्च) । सर्वाविधरिव-कल्पत्वादेक एव । उत्सेघांगूलासंख्येयभागक्षेत्रो देशावधिर्जघन्यः । उत्कृष्टः कृत्स्नलोकः । तयोरन्तरालेऽसंख्येयविकल्प ग्रजघन्योत्कृष्टः । परमावधिर्ज-घन्य एकप्रदेशाधिकलोकक्षेत्रः । उत्कृष्टोऽसंख्येयलोकक्षेत्रः, अजघन्योत्कृष्टो मध्यमक्षेत्रः । उत्कृष्टपरमावधिक्षेत्राद् बहिरसंख्यातक्षेत्रः सर्वावधिः । वर्द्ध-मानः, हीयमानः, ग्रवस्थितः, ग्रनवस्थितः, ग्रनुगामी, ग्रननुगामी, ग्रप्रति-पाती, प्रतिपातीत्येतेऽज्टी भेदा देशावयेर्भवन्ति । हीयमान-प्रतिपातिभेद-वर्ज्या इतरे पड्भेदा भवन्ति परमावधेः । अवस्थितोऽनुगाम्यननुगाम्यप्रति-पातीत्येते चत्वारो भेदाः सर्वावधेः ।'-तत्त्वार्थवा० १,२२,४ । 'श्रनुगाम्यनन्-गामी वर्द्धमानो हीयमानोऽवस्थितोऽनवस्थित इति षड्विकल्पोऽवधिः संप्रति-पाताप्रतिपातयोरत्रैवान्तर्भावात् । देशावधिः परमावधिः सर्वावधिरिति च परमागमप्रसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्त्या सम्भावितानामत्रोपसंग्रहात् ।'-तत्त्वार्थ-इलो० भा० १-२२-१० । 'स मनःपर्ययो द्वेषा । कृतः ? सुत्रोक्तविकल्पात् । ऋज्मतिविपूलमतिरिति × × ग्राद्य ऋजुमतिमनः पर्ययस्त्रेषा । कृतः ? ऋज्मनोवानकायविषयभेदात् । ऋज्मनस्कृतार्थज्ञः, ऋज्वानकृतार्थज्ञः, . § १४. सर्वद्रव्यपर्यायविषयं सकलम्' । ³तच्च ³घातिसंघात-निरवशेषघातन1समुन्मीलितं केवलज्ञानमेव । <sup>४</sup>"सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य"<sup>९</sup> [तत्त्वार्थसू० १-२६] इत्याज्ञापितत्वात्2 ।

१५. तदेवमविध-मनःपर्यय-केवलज्ञानत्रयं सर्वतो वैशद्यात्
पारमार्थिक3प्रत्यक्षम् । सर्वतो वैशद्यं 'चात्ममात्रसापेक्षत्वात् ।

ऋजुकायकृतार्थश्चेति । .......... द्वितीयो विपुलमितः षोढा भिद्यते । कुतः ? ऋजुवकमनोवाक्कायविषयभेदात् । ऋजुविकल्पाः पूर्वोक्ताः, वक्रविकल्पाश्च तद्विपरीता योज्याः'—तस्वार्थवा० १,२३,६-५ । एवमेव क्लोकवात्तिके (१-२३) मनःपर्ययभेदाः प्रोक्ताः ।

१ पारमाथिकप्रत्यक्षमिति सम्बन्धः । २ सकलप्रत्यक्षम् । ३ घातिनां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीयान्तरायकर्मणां संघातः समूहस्तस्य निर्वशेषेण सामस्त्येन घातनात् क्षयात्समुन्मीलितं जातिमित्यर्थः । ४ 'सर्व- ग्रहणं निरवशेषप्रतिपत्त्यर्थम् । ये लोकालोकिभिन्नास्त्रिकालिवषया द्रव्यपर्याया ग्रनन्ताः, तेषु निरवशेषेषु केवलज्ञानिवषयनिबन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थं सर्वग्रहणम् । यावाँक्लोकालोकस्वभावोऽनन्तस्तावन्तोऽनन्तानन्ता यद्यपि स्युस्तानिप ज्ञातुमस्य सामर्थ्यमस्तीत्यपरिमितमाहात्म्यं केवलज्ञानं वेदित- व्यम् ।' तस्त्वार्थवा० १,२६,६ । ५ विषयनिबन्धः (सम्बन्धः)इति शेषः । ६ त्रात्मानमेवापेक्ष्यैतानि त्रीणि ज्ञानान्युत्पद्यन्ते, नेन्द्रियानिन्द्रियापेक्षा ग्रत्यास्ति । उक्तं च—'……ग्रत एवाक्षानपेक्षाऽञ्जनादिसंस्कृतचक्षुषो यथाऽऽलोकानपेक्षा ।'—ग्रष्टश्च० का० ३; 'न हि सर्वार्थैः सकृदक्षसम्बन्धः सम्भवति साक्षात्परम्परया वा। ननु चावधि-मनःपर्ययज्ञानिनोर्देशतो विरतव्यामोहयोरमर्वदर्शनयोः कथमक्षानपेक्षा संलक्षणीया ? तदावरण-

<sup>1</sup> म मु प्रत्योः 'घातनात्' इति पाठः । 2 'इत्यादिज्ञापितत्वात्' इति द प प्रतिपाठः । 3 'पारमाथिकं प्रत्यक्षं' इति म मु प्रतिपाठः ।

§ १६. 'नन्वस्तु केवलस्य पारमाधिकत्वम् अविध-मनःपर्यय-योस्तु न युक्तम्, विकलत्वादिति चेत्; न '; साकल्य-वैकल्ययोरत्र विषयोपिधिकत्वात्'। तथा हि—सर्वद्रव्यपर्यायविषयमिति केवलं सकलप्। अविध-मनःपर्ययौ तु कितपयिवषयत्वाद्विकलौ। नैता-वता तयोः पारमाधिकत्वच्युतिः । केवलवत्तयोरिप वैशद्यं स्व-विषये साकल्येन समस्तीति ताविष पारमाधिकावेव ।

[ अवच्यादित्रयस्यातीन्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रतिपादनम् ]

§ १७. 'कश्चिदाह-''ग्रक्षं नाम चक्षुरादिकमिन्द्रियम्, 'तत्

क्षयोपशमातिशयवशात्स्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रूमः।'-श्रष्टस० पृ. ५०।

१ स्रविधमनःपर्ययोः पारमाधिकत्वाभावमाशङ्कते नन्विति । २ समा-धत्ते नेति । स्रयं भावः — स्रत्र हि केवलस्य यत्सकलप्रत्यक्षत्वमविधमनः-पर्ययोश्च विकलप्रत्यक्षत्वमुक्तं तिद्वषयकृतम् । सकलरूप्यरूपिपदार्थविषयत्वेन केवलं सकलप्रत्यभुच्यते, रूपिमात्रविषयत्वेन चाविधमनःपर्ययौ विकलप्रत्य-भौ कथ्येते । ततो न तयोः पारमाधिकत्वहानिः । पारमाधिकत्वप्रयोजकं हि स्वविषये साकत्येन वैशद्यम्, तच्च केवलवत्तयोरिष विद्यत एवेति । ३ विषय उपाधिनिमित्तं ययोस्तौ विषयोपिधकौ विषयनिमित्तकौ तयोभीव-स्तत्त्वं तस्मात् विषयोपिधकत्वात् विषयनिमित्तकत्वादित्यर्थः । ४ पारमा-धिकत्वाभावः । ५ एवकारेणापारमाधिकत्वव्यवच्छेदः, तेन नापारमाधिकौ इति फलित । ६ 'स्रक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम्, स्रक्षाणि इन्द्रिया-णि'—प्रशस्त०भा० पृ. ६४ । 'स्रक्षमक्षं प्रति वर्त्तत इति प्रत्यक्षम्'— न्यायप्र० पृ. ७ । ये खलु 'इन्द्रियव्यापारजनितं प्रत्यक्षं—स्रक्षमक्षं प्रति यद्वर्त्तते तत्प्रत्यक्षमित्यभ्युपगमात्' (सर्वार्षः १-१२) इति प्रत्यक्षलक्षण-मामनन्ति तेषामियं शङ्का, ते च वंशिषकादयः । ७ इन्द्रियमाधित्य । प्रतीत्य 'यदुत्पद्यते तदेव प्रत्यक्षमुचितम्, नान्यत्'' [ ] इति; 'तदसत्; ग्रात्ममात्रसापेक्षाणामविधमनःपर्ययकेवलाना-मिन्द्रियनिरपेक्षाणामपि प्रत्क्षत्वाविरोधात् । स्पष्टत्वमेव हि प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं नेन्द्रियजन्यत्वम् । ग्रत एव हि मितश्रुताविध-मनःपर्ययकेवलानां ज्ञानत्वेन "प्रतिपन्नानां मध्ये "ग्राद्ये परोक्षम्" [तत्त्वार्थस्० १-११] "प्रत्यक्षमन्यत्" [तत्त्वार्थस्० १-११] इत्या-द्ययोमितिश्रुतयोः परोक्षत्वकथनमन्येषां त्वविधमनःपर्ययकेवलानां 'प्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तिः ।

१८. कथं पुनरेतेषां प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम्' ? इति चेत्;रूढित' इति ब्रूमः ।

१ यज्ज्ञानम् । २ नेन्द्रियनिर्पेक्षम्, तथा च नावध्यादित्रयं प्रत्यक्षमिति शिङ्कतुराशयः । ३ तदयुक्तम् । ४ प्रत्यक्षतायां निबन्धनम् । ५ यतो
हि 'यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यक्षमिष्यते, एवं सत्याऽऽप्तस्य प्रत्यक्षज्ञानं न स्यात् । न हि तस्येन्द्रियपूर्वोऽर्थाधिगमः ।—सर्वार्यं ० १-१२ ।
६ स्पष्टत्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वादेव, यत एव स्पष्टत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं
तत एव इत्यर्थः । ७ अभ्युपगतानामवगतानामिति यावत् । ६ प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनं सङ्गतं सूत्रकाराणाम् । यदाह अकलङ्कृदेवोऽपि 'ग्राद्ये परोक्षमपरं
प्रत्यक्षं प्राहुराञ्जसम् ।'—न्यायवि० का० ४७४ । ६ ग्रवधिमनःपर्ययकेवलानाम् । १० कथनयोग्यता, व्यपदेश इति यावत् । ११ अक्षमक्षं प्रति
यद्वर्त्तते तत्प्रत्यक्षमितीमं प्रत्यक्षशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थमनाश्चित्यार्थसाक्षात्कारित्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तसद्भावात् । 'ग्रक्षाश्चितत्व च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य
(प्रत्यक्षशब्दस्य), न तु प्रवृत्तिनिमित्तम् । ग्रनेन त्वक्षाश्चितत्वेन एकार्थसमवेतमर्थसाक्षात्कारित्वं लक्ष्यते तदेव च शब्दस्य (प्रत्यक्षशब्दस्य)प्रवृत्ति-

\$ १६. श्रथवा' श्रक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष श्रात्मा, तन्मात्रापेक्षोत्पत्तिकं प्रत्यक्षमिति 'किमनुपपन्नम्। ? तर्हि इन्द्रिय-जन्यमप्रत्यक्षं प्राप्तमिति चेत्; हन्त विस्मरणक्षीलत्वं वत्सस्य'। श्रवोचाम खल्बौपचारिकं प्रत्यक्षत्वमक्षजज्ञानस्य'। ततस्तस्या-' प्रत्यक्षत्त्वं कामं' प्राप्नोतु, का नो' हानि:। 'एतेन ''श्रक्षेभ्यः

निमित्तम् । तत्तश्च यित्किञ्चिदर्थस्य साक्षात्कारिजानं तत्प्रत्यक्षमुच्यते । यदि चाक्षाश्रितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तं स्यादिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, यथा गच्छतीति गौः इति गमनिक्रयायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो गमनिक्रयोपलिक्षतमेकार्थसमवेतं गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति तथा च गच्छिति अगच्छिति च गिव गोशब्दः सिद्धो भवित'—ग्यायिवन्दुदी० पृ० ११। तथा प्रकृतेऽपि अक्षजन्येऽनक्षजन्ये च ज्ञाने प्रत्यक्षशब्दः प्रवर्त्ते । अतो युक्तमेवावध्यादित्रयाणामिन्द्रियनिरपेक्षाणामिप प्रत्यक्षशब्दाच्यत्वम्, स्पष्टत्वापरनामार्थसाक्षात्कारित्वस्य तत्र प्रवृत्तिनिमित्तसद्भावादिति भावः ।

१ यद्ययमाग्रहः स्याद्यद्वयुत्पत्तिनिमित्तेनैव भाव्यमिति तदा तदप्याह भयवेति । यथोक्तं श्रीप्रभाचन्द्वं रिपि—'यदि वा, व्युत्पत्तिनिमित्तमप्यत्र विद्यत एव । तथा हि—ग्रक्षशब्दोऽयिमिन्द्रयवत् ग्रात्मन्यपि वर्त्तते, ग्रक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीति ग्रक्ष ग्रात्मा इति व्युत्पत्तेः । तमेव क्षीणोपशान्तावरणं क्षीणावरणं वा प्रति नियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षशब्दातिशयता सुघटैव ।'—न्यायकु० पृ० २६ । २ नायुक्तमिति भावः । ३ बालस्य, विस्मरणशीलः प्रायो बाल एव भवति, ग्रत उक्तं वत्सस्येति । ४ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । ५ द्रविद्यज्ञानस्य । ६ यथेष्टम् । ७ ग्रस्माकम्—जैनानाम् । ८ 'ग्रक्षमक्षं प्रतित्य यदुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं' इति, 'ग्रक्षमक्षं प्रति वर्त्तत इति प्रत्यक्षम्' इति वा प्रत्यक्षलक्षणनिरसनेन ।

<sup>1</sup> श्रा प्रतौ 'किमनुपपन्नम्' इति पाटो नास्ति ।

परावृत्तं परोक्षम्'' [ ] इत्यपि 'प्रतिविहितम्, ग्रवै-शद्यस्यैव परोक्षलक्षणत्वात्' ।

§ २०. 'स्यादेतत् अतीन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तीत्यितसाहसम्; 'भ्रसम्भावितत्वात् । यद्यसम्भावितमिष कल्प्येत, गगनकुसुमा-दिकमिष कल्प्यं स्यात्; न! स्यात्; गगनकुसुमादे2रप्रसिद्धत्वात्, 'श्रतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात् । तथा हि—केवलज्ञानं तावित्किञ्चज्ञानां किष्लादीनामसम्भवदप्यर्हतः सम्भवत्येव । सर्वज्ञो हि स भगवान् ।

१ व्यावृत्तं रहितमित यावत् । 'स्रक्षेभ्यो हि परावृत्तं परोक्षम्'—
तस्वार्थश्लो०पृ० १८३ । २ निरस्तम् । ३ यदाहाऽकलक्षुदेवः— इतरस्य
(स्रविशदिनर्भासिनो ज्ञानस्य) परोक्षता'—लघी० स्वो० वि० का ३ ।
४ स्रतीन्द्रियप्रत्यक्षाभावमाशङ्कते स्यादेतिदित । ५ लोके खलु इन्द्रियंरुत्पन्नमेव ज्ञानं प्रत्यक्षमुच्यते प्रसिद्धं च,नित्विन्द्रियनिरपेक्षम्, तदन्तरेण तदुत्पने
रसम्भवादिति भावः । ६ इन्द्रियनिरपेक्षस्यापि प्रत्यक्षज्ञानस्योत्पत्तेः सम्भवात् । न हि सूक्ष्मान्तरितदूरार्थविषयकं ज्ञानिमन्द्रियः सम्भवति, तेषां
सन्तिहितदेशविषयकत्वात्सम्बद्धवर्तमानार्थग्राहकत्वाच्च, 'सम्बद्धं वर्तमानं
च गृह्यते चक्षुरादिना' (मी० इलो० सू० ४ इलो० ६४) इति भावत्कवचनात् । न च तज्जानं प्रत्यक्षमेव नास्ति, चोदनाप्रभवत्वात् । 'चोदना
हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विप्रकृष्टिमत्येवंजातीयकमर्थमवगमयितुमनं
पुरुषविशेषान्' (शावरभा० १-१-२) इति वाच्यम्, तज्जानस्यावैश्वचेन
परोक्षत्वात् । न हि शब्दप्रभवं ज्ञानं विशदं साक्षादूपं च । प्रत्यक्षज्ञानं
नृ विशदं साक्षाद्भपं च । स्रत एव तयोः साक्षात्वेनासाक्षात्वेन भेदः ।

<sup>1</sup> स्रा प्रती 'इति चेन्न' इति पाठः । 2 म मु प्रत्योः 'गगनकुसुमादि'पाठः ।

#### [प्रासङ्गिकी सर्वज्ञसिद्धिः]

\$ २१. 'ननु सर्वज्ञत्वमेवाप्रसिद्धं किमुच्यते' सर्वज्ञोऽर्हिन्निति, क्विचिद्यप्रसिद्धस्य' विषयविशेषं व्यवस्थापयितुमशक्तेरिति चेत्; न; सूक्ष्मान्तिरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यक्षाः, ग्रनुमेयत्वात्, ग्रग्न्यादिवत्, इत्यनुमानात्सर्वज्ञत्वसिद्धेः । तदुक्तं 'स्वामिभि-मंहाभाष्यस्यादावाष्तमोमांसाप्रस्तावें—

सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यविद्यथा । ग्रनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥ [का० ४] इति। ।

तथा चोक्तं समन्तभद्रस्वािमिभः—'स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रका-ंशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्चः……' श्राप्तमी० १०५ । सम्भवति च सूक्ष्मादीनां साक्षाद्र्षं ज्ञानम् । साक्षात्कृतेरेव सर्वद्रव्यपर्यायान् परि-च्छिनत्ति (केवलाख्येन प्रत्यक्षेण केवली), नान्यतः (नागमात्) इति' (श्रष्टका० का० १०५) इति वचनात् । श्रतोऽतीन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तीति युज्यते ।

१ सर्वज्ञाभाववादी मीमांसकश्चार्वाकश्चात्र शङ्कते निव्वति । २ भवता जैनेन । ३ कपिलादीनां मध्ये कस्मिश्चिदपि स्रप्रतीतस्य सर्वज्ञत्वस्य । ४ व्यक्तिविशेषे स्रहेति । ५ समन्तभद्राचार्यैः । ६ देवागमाभिधाप्त-मीमांसाप्रकरणे । ७ व्यवहिताः कालापेक्षयेत्यर्थः ।

<sup>1</sup> द म मु प्रतिषु 'इति' पाठो नास्ति । 2 म मु प्रत्योः 'दूरार्थाः' पाठः ।

स्वभावकालदेशविप्रकृष्टाः पदार्था धर्मित्वेन विवक्षिताः । तेषां कस्यचित्प्रत्यक्षत्वं साध्यम् । 'इह प्रत्यक्षत्वं प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वम्, विषयिधर्मस्य' विषयेऽप्युपचारोपपत्तेः । अनुमेयत्वादिति हेतुः । अग्न्यादिर्वृष्टान्तः । अग्न्यादावनुमेयत्वं कस्यचित्प्रत्यक्षत्वेन सहो-पलब्धं परमाण्वादाविप कस्यचित्प्रत्यक्षत्वं साध्यत्येव । न चाण्वा-दावनुमेयत्वमसिद्धम् ।, 'सर्वेषामप्यनुमेयमात्रे' विवादाभावात् ।

§ २२. 'ग्रस्त्वेवं सूक्ष्मादीनां प्रत्यक्षत्वसिद्धिद्वारेण कस्यचिदशेषविषयं प्रत्यक्षज्ञानम् । तत्पुनरतीन्द्रियमिति कथम् ? इत्थम्—
यदि 'तज्ज्ञानमैन्द्रियकं' स्यात् ग्रशेषविषयं न स्यात्, इन्द्रियाणां
स्वयोग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशक्तेः । सूक्ष्मादीनां च 'तदयोग्य-

१ स्रतानुमाने । २ ज्ञानबर्मस्य प्रतिभासस्य, श्रयमाशयः—'सूक्ष्मादयाः कस्यचित्प्रत्यक्षाः' इत्यत्र सूक्ष्मादीनां यत्प्रत्यक्षत्वमुक्तं तिद्धं प्रत्यक्षज्ञान-वृत्तिर्धमों न तु सूक्ष्मादिपदार्थवृत्तिस्तत्कयं सूक्ष्मादीनां प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनं श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्याणां सङ्गतम् ? स्रस्येदं समाधानम्—प्रत्यक्षत्वमत्र प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वं विवक्षितम्, तथा च सूक्ष्मादीनां प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वं-नोपचारतस्तेषां प्रत्यक्षत्वमुक्तं 'घटः प्रतिभासते, पटः प्रतिभासते, घटज्ञानम्, पटजानम्' इति भवति हि व्यवहारो न च घटस्य प्रतिभासः पटस्य वा प्रतिभासः, तस्य ज्ञानधर्मत्वात् । एवं न घटस्य ज्ञानं पटस्य वा ज्ञानम्, तस्यात्मनिष्ठत्वेन घटपटादिनिष्ठत्वासम्भवात्, स्रात्मनो हि तद् गुणस्तथापि तथा व्यवहारो भुवत्येव । एवं प्रकृतेऽपि बोध्यम् । ३ वादिप्रतिवादिनाम् । ४ स्रण्वादेरनुमानविषयतायाम् । ५ पुनरपि स्रतीन्द्रियप्रत्यक्षाभावमाशङ्कते स्रस्त्वेविमिति । ६ सर्वज्ञज्ञानम् । ७ इन्द्रियजम् । ६ इन्द्रियायोग्यविषय-त्वात्, न हीन्द्रियाणि सकृतसर्वार्थेषु ज्ञानमुपजनियतुमलम्, सम्बद्धवर्तमानार्थ-

<sup>1</sup> म मु प्रत्योः 'प्रसिद्धं' पाठ: ।

## त्वादिति । तस्मात्सिद्धं तदशेषविषयं ज्ञानमनैन्द्रियकमेव' इति।।

विषयत्वात् । किञ्च, इन्द्रियाणि सक्तत्सर्वार्थसाक्षात्करणे बाघकान्येव भ्रावरणनिबन्धनत्वात् । तदुक्तम्—'भावेन्द्रियाणामावरणनिबन्धनत्वात् । कात्स्न्यंतो ज्ञानावरणसंक्षये हि भगवानतीन्द्रियप्रत्यक्षभाक् सिद्धः । न च सकलावरणसंक्षये भावेन्द्रियाणामावरणनिबन्धनानां सम्भवः, कारणाभावे कार्यानुपपत्तेः' भ्रष्टस० पृ० ४५ । श्रीमाणिक्यनन्द्यप्याह—'सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात्'परीक्षा०२-१३ । भ्रक्तक्द्वदेवैरप्युक्तम्—

कथिन्चत् स्वप्रदेशेषु स्यात्कर्मपटलाच्छता । संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चक्षुरादयः ॥ साक्षात्कर्तुं विरोधः कः सर्वथाऽऽवरणात्यये ? । सत्यमर्थं तथा सर्वं यथाऽभृद्वा भविष्यति ॥'

त्यायवि० ३६१, ३६२।

ग्रथ 'न किश्चद्भवभृदतीन्द्रियप्रत्यक्षभागुपलब्धो यतो भगवांस्तथा सम्भाव्यते; इत्यपि न शङ्का श्रेयसी; तस्य भवभृतां प्रभुत्वात् । न हि भव-भृत्साम्ये दृष्टो धर्मः सकलभवभृत्प्रभौ सम्भावयितुं शक्यः, तस्य संसारिजन-प्रकृतिमभ्यतीतत्वात्' (ग्रष्टम ० पृ० ४५) । कथं संसारिजनप्रकृतिमभ्यतीतोऽसौ ? इत्यत ग्राह—

मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान् देवतास्विप च देवता यतः । तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिनवृष प्रसीद नः ॥

स्वयंभूस्तोत्र का० ७५।

ततस्तदशेषविषयं ज्ञानमतीन्द्रियमेव, ग्रशेषविषयत्वान्यथानुपपत्तेरिति ध्येयम् । प्रत्यक्षं विशदज्ञानात्मकं 'प्रत्यक्षत्वात्' इति वत् 'विशेषं घर्मिणं कृत्वा सामान्यं हेतुं बुवतां दोषासम्भवात्' (प्रमाणप० पृ० ६७) । १ इन्द्रियम्यो निष्कान्तम्—ग्रतीन्द्रियमित्यर्थः ।

<sup>1</sup> म मु 'त्रतीन्द्रियकमेव' इति पाठः ।

ऋस्मिश्चार्थे 'सर्वेषां सर्वज्ञवादिनां न विवादः। यद् बाह्या 'श्रप्याहुः' ---'' श्रदृष्टादयः कस्यचित्प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात् ।'' [ ] इति ।

[सामान्यतः प्रसिद्धस्य सार्वज्ञ्यस्यार्ह्ति प्रसाधनम्]

§ २४. नन्वस्त्वेवमशेषविषयसात्क्षात्कारित्वलक्षणमतीन्द्रिय-प्रत्यक्षज्ञानम्, तच्चाईत इति कथम् ? कस्यचिदिति सर्वनाम्नः सामान्यज्ञापकत्वादिति चेत्; सत्यम्; 'प्रकृतानुमानात्सामान्यतः सर्वज्ञत्वसिद्धिः । अर्हतं एतदिति। पुनरनुमानान्तरात्"। 'तथा हि— अर्हन् सर्वज्ञो भवितुमईति, निर्दोषत्वात्, यस्तु न सर्वज्ञो नासौ निर्दोषः, यथा रथ्यापुरुष इति 'केवलव्यतिरेकिलिङ्गकमनुमानम् ।

१ विषये, ग्रनुमेयत्वादिहेतुना सूक्ष्मादीनां कस्यवित्प्रत्यक्षत्वसाधने इति यावत् । २ जैनेतरा नैयायिकादयः । ३ यथा हि—स्वर्गादयः कस्य-चित्प्रत्यक्षाः व्यक्तुत्वादागमविषयत्वात्, यद्वस्तु यच्च कथ्यते तत्कस्य-चित्प्रत्यक्षं भवित,यथा घटादि'—ग्यायवा० १-१-७, 'घर्मः कस्यचित्प्रत्यक्षः प्रमेयत्वात् वासोवदिति, यस्य प्रत्यक्षः स योगी'—प्रमाणसं० पृ० ६ । ४ श्रदृष्टशब्देन पुण्यपापद्वयमुच्यते, श्रदृष्टमादिर्येषां ते श्रदृष्टादयः पुण्यपापादयोऽतीन्द्रियार्थाः । ५ 'सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यक्षा श्रनुमेयत्वात् दत्त्यस्मादनुमानात् । ६ सर्वजत्वम् । ७ वक्ष्यमाणादन्यस्मादनुमानात् । ६ श्रनुमानान्तरमेव प्रदर्शयित तथा हीति । ६ व्यतिरेकव्याप्तिकाल्लिङ्गात् यदनुमानं क्रियते तद्वचितरेकव्याप्तः । तथा च प्रकृतेःनुमानं सर्वज्ञत्वरूपसाध्याभावे निर्दोषत्वरूपसाधनानावः प्रदर्शितः । तत इदं व्यतिरेकिलिङ्गकानुमानम् । नन्वासुबोधजनकमन्वयिलिङ्गकमेवानुमानं वाच्यम्, न केवलव्यतिरेकिन

<sup>1 &#</sup>x27;एव तदिति' इति द प्रतिपाठ: ।

§ २५. ग्रावरणरागादयो दोषास्तेभ्यो निष्कान्तत्वं हि निर्दोष-त्वम्। तत्खलु सर्वज्ञत्वमन्तरेणा नोपपद्यते, किञ्च्ज्ञस्यावरणा-दिदोषरहितत्विवरोघात्। ततो निर्दोषत्वमर्हति विद्यमानं सार्वज्ञ्यं साधयत्येव। निर्दोषत्वं पुनर्रहत्परमेष्ठिनि युक्ति-शास्त्राविरोधि-वाक्त्वात्सिद्धचित। युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक्त्वं च तदिभमतस्य मुक्ति-संसारतत्कारण[त]त्त्वस्यानेकधर्मात्मकचेतनाचेतन2तत्त्व-स्य च3 प्रमाणाबाधितत्वात्सुव्यवस्थितमेव।

लिङ्गकम्, तस्य वक्रत्वेनाशु बोधजनकत्वाभावात् 'ऋजुमार्गेण सिद्धधन्तं को हि वक्रेण साधयेत्' (वैशे० सूत्रोप० २-१-१) इति वचनात् । किञ्च, व्यतिरेकिणि लिङ्गिनि बहुनि दूषणानि सम्भवन्ति । तथा हि—

## 'साध्याप्रसिद्धिवेषस्यं व्यथंतोपनयस्य च । श्रन्वयेनेव सिद्धिऽच स्यतिरेकिणि दूषणम् ॥'

—वैशे० सूत्रोप० २-१-१ इति ।

ततो न तिल्लङ्गकमनुमानं युक्तिमिति चेत्; न; व्याप्तिमद्वचितिरेकिन्णोऽपि लिङ्गस्यान्वयिवदाशुबोधजनकत्वात् । व्याप्तिशून्यस्य तूभयस्याऽप्यगमकत्वात् । स्रत एवान्तव्याप्त्यैव सर्वत्र साध्यसिद्धेरभ्युपगमात्स्याद्वादिभिः। यदुक्तम्—'बहिर्व्याप्तिमन्तरेणान्तव्याप्त्या सिद्धम् । यत इयमेवान्यत्रापि प्रधाना' स्राप्तमी० वृ० ६ । सा च प्रकृते केवलव्यतिरेकिलिगकानुमानेऽपि विद्यत एव । ततो नोक्तदोषः ।

१ निर्दोषत्वम् । २ अहंदिभिमतस्य । ३ प्रमाणेन बाधितुमशक्यत्वात् । तथा हि—तत्र तावद्भगवतोऽभिमतं मोक्षतत्त्वं न प्रत्यक्षेण बाध्यते, तस्य तदविषयत्वेन तद्बाधकत्वायोगात् । नाऽप्यनुमानेन 'नास्ति कस्यचिन्मोक्षः,

<sup>1</sup> आ म मु 'सर्वज्ञमन्तरेण' पाठः । 2 आ म मु प्रतिषु 'चेतनाचेत-नात्मक' पाठः । 3 आ म प मु प्रतिषु 'च' पाठो नास्ति ।

§ २६. 'एवमिप सर्वज्ञत्वमह्त एवेति कथम् ?किपलादीना-मिप सम्भाव्यमानत्वादिति चेत्; उच्यते-किपलादयो न सर्वज्ञाः सदोषत्वात् । सदोषत्वं तु तेषां न्यायागमिवरुद्धभाषित्वात् । 'तच्च 'तदिभमतमुक्तचादितत्त्वस्य सर्वथैकान्तस्य च 'प्रमाणबाधित-

सदुपलम्भकप्रमाणपञ्चकाविषयत्वात्, कूमंरोमादिवत्' इत्यादिरूपेण, तस्य मिथ्यानुमानत्वात्, मोक्षस्यानुमानागमाभ्यामस्तित्वव्यस्थापनात् । तद्यथा— 'क्वचिदात्मित दोषावरणयोनिक्शेषा हानिरस्ति, श्रतिशायनात् क्वचित् कनकपापाणादौ किट्टिमादिमलक्षयवत्' इत्यनुमानात्सकलकमंक्षयस्वभावस्य मोक्षस्य प्रसिद्धेः । 'वन्यहेत्वभाव-निर्जराभ्यां कृत्स्नकमंविप्रमोक्षो मोक्षः' इत्यागमाच्च तित्सद्धेः । तथा मोक्षकारणतत्त्वमिप न प्रमाणेन वाध्यते, प्रत्यक्षतोऽकारणकमोक्षाप्रतीतेस्तेन तद्बाधनायोगात् । नाऽ्यनुमानेन, तस्य मोक्षकारणस्यैव प्रसाधकत्वात् । सकारणको मोक्षः प्रतिनियतकालादित्वात् पटादिवदिति । तस्याकारणकत्वे सर्वदा सर्वत्र तत्सद्भावप्रसङ्गः स्यात्, परापेक्षारहितत्वात् । श्रागमेनापि मोक्षकारणतत्त्व न बाध्यते, प्रत्युत तस्य तत्साधकत्वात् । 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' (तत्त्वार्यमू० १-१) इति वचनात् । एवं ससारतत्त्वं संसारकारणतत्त्वमनेकान्तात्मकवस्तुतत्त्वं च प्रमाणेनाबाध्यमानं बोद्धव्यमिति संक्षेपः । विस्तरतस्त्वष्टसहस्रचां (देवागमालङ्कारे) विद्यानन्दस्वामिभिनिरूपितम्

१ निर्दोपत्वेन हेतुना ग्रहंतः सर्वज्ञत्वसिद्धाविष । २ न्यायोऽनुमानम्, ग्रागमः शास्त्रम्, ताभ्यां विरुद्धभाषिणो विषरीतवादिनः, तेषां भावस्तत्त्वं तस्मात् । 'ये न्यायागमविरुद्धभाषिणस्ते न निर्दोषाः, यथा दुर्वेद्यादयः, तथा चान्ये किपलादयः' श्रष्टस० पृ० ६६ । ३ न्यायागमविरुद्धभाषित्वं च । ४ किपलाद्यभिमतमुक्तिसंसारतत्कारणतत्त्वस्य । ४ नित्याद्येकान्तस्य । ६ प्रमाणेन बाध्यत्वात्, तद्यथा—किपलस्य तावत् 'तदा दृष्टुः स्वरूपेऽव-

## त्वात्। 'तदुक्तं 'स्वामिभिरेव--

'स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक् । श्रविरोधो 'यदिष्टं ते 'प्रसिद्धेन न 'बाध्यते ॥

स्थानम् (योगसू० १-३)स्बरूपे चैतन्यमात्रेऽवस्थानमात्मनो मोक्ष इत्यभिम्तम्, तत्प्रमाणेन वाध्यते; चैतन्यविशेषेऽनन्तज्ञानादौ स्वरूपेऽवस्थानस्य मोक्षात्वप्रसाधनात् । न हि अनन्तज्ञानादिकमात्मनोऽस्वरूपं सर्वज्ञत्वादि-विरोधात् । अथ सर्वज्ञत्वादि प्रधानस्य स्वरूपम्, नात्मन इति चेन्न; तस्या-चेतनत्वान्त सर्वज्ञत्वादि तत्स्वरूपम्, प्राकाशवत् । ज्ञानादयश्च नाचेतन्धर्माः, स्वसंवेदनस्वरूपत्वादनुभववदिति न चैतन्यमात्रेऽवस्थानं मोक्षः, अपि त्वनन्तज्ञानादिचैतन्यविशेषेऽवस्थानस्य मोक्षत्वप्रतीतेः । एतेन बुद्धचादि-गुणोच्छेदो मोक्ष इति वैशेषिकाः, अनन्तसुखमेव मुवतस्य न ज्ञानादिकिमित्यानन्दैकस्वभावाभिव्यक्तिमोंक्ष इति वेदान्तिनः, निरास्ववित्तसन्तत्युत्पादो मोक्ष इति वौद्धाः, तेपां सर्वेपामिष मोक्षतत्त्वं प्रमाणेन वाधितं ज्ञेयम्; अनन्तज्ञानादिस्वरूपोपलब्धेरेव मोक्षत्वसिद्धेः । एवमेव किपलादिभिभौषितं मोक्षकारणतत्त्वं संसारतत्त्वं संसारकारणतत्त्वं च न्यायागमविरुद्धं वोद्धन्यम् । इत्यप्टसहस्रचाः संक्षेपो विस्तरतस्तु तत्रैव दृष्टव्यः ।

१ प्रकरणसारः स्वोक्तमेव समन्तभद्राचार्यस्य कथनेन सह सङ्गमयति तदुक्तमिति। २ समन्तभद्राचार्यः। ३ प्रमाणबलात् सामान्यतो यः सर्वज्ञो वीतरागश्च सिद्धः स त्वमेवाहंन्, युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वात्, यो यत्र युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् स तत्र निर्दोणो दृष्टो, यथा क्वचिद् व्याध्युपश्चमे भिष्यवरः। युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् च भगवान् मुक्तिसंसारतत्कारणेषु, तस्मान्निर्दोष इति अष्टस०पृ०६२। अविरोधश्च, यस्मादिष्टं मोक्षादिकं नत्त्वं ते प्रसिद्धेन प्रमाणेन न बाध्यते। तथा हि— 'यत्र यस्याभिमतं तत्त्वं प्रमाणेन न बाध्यते स तत्र युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् यथा रोगस्वास्थ्यतत्का-रणतत्त्वे भिष्यवरः, न बाध्यते च भगवतोऽभिमतं मोक्षसंसारतत्कारण-

तत्त्वम्, तस्मात्तत्र त्वं युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् इति विषयस्य (भगवतो मुक्त्यादितत्त्वस्य)युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धेविषयिण्या भगवद्वाचो युक्ति-शास्त्राविरोधित्वसाधनं (सर्मायतं प्रतिपत्तव्यम्)'— ग्रष्टस० पृ० ७२।

ननु इष्टं इच्छाविषयीकृतमुच्यते, इच्छा च वीतमोहस्य भगवतः कथं सम्भवितः तथा च नासौ युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्; तन्न; इष्टं मतं शासनिमत्युपचर्यते, तथा च उपचारेण सयोगिध्यानवत्तदम्युपगमे दोषाभा-वात्। श्रनुपचारतोऽपि भगवतोऽप्रमत्तेच्छास्वीकारे न दोषः। तदुक्तम्—

## श्रप्रमत्ता विवक्षेयं श्रन्यथा नियमात्ययात्। इष्टं सत्यं हितं वक्तुमिच्छा दोषवती कथम्?॥

--- त्यायवि० का० ३५६

वस्तुतस्तु भगवतो वीतमोहत्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छायास्तत्रासम्भवात् । 'तथा हि—नेच्छा सर्वविदः शासनप्रकाशनिमित्तं प्रणष्टमोहत्वात् । यस्येच्छा शासनप्रकाशनिमित्तं न स प्रणष्टमोहो यथा किचिज्ञः,
प्रणष्टमोहश्च सर्ववित्प्रमाणतः साधितस्तस्मान्न तस्येच्छा शासनप्रकाशननिमित्तम् ।' ग्रष्टस० पृ० ७२ । न चेच्छामन्तरेण वाक्पप्रवृत्तिनं सम्भवतीति वाच्यम्, नियमाभावात् । 'नियमाभ्युपगमे सुषुप्त्यादाविष निरिभप्रायप्रवृत्तिनं स्यात् । न हि सुषुप्तौ गोत्रस्खलनादौ वाग्व्यवहारादिहेतुरिच्छास्ति'
ग्रष्टस० पृ०७३,ततो न वाक्प्पवृत्तीरिच्छापूर्वकत्वनियमः, तस्य सुषुप्त्यादिना
व्यभिचारात्, ग्रिष तु 'चैतन्य-करणपाटवयोरेव साधकतमत्वम्' (ग्रष्टश०,
ग्रष्टस० पृ० ७३) वाक्प्पवृत्तौ, संवित्करणपाटवयोः सत्त्वे एव वाक्प्पवृत्तेः
सत्त्वं तदभावे चासत्त्वम् । 'तस्माच्चैतन्यं करणपाटवं च वाचो हेतुरेव नियमतो न विवक्षा, विवक्षामन्तरेणापि सुषुप्त्यादौ तद्दर्शनात्' । किञ्च, इच्छा
वाक्प्पवृत्तिहेतुनं 'तत्प्रकर्षाप्रकर्षानुविधानाभावाद् बुद्धचादिवत् । न हि यथा
बुद्धेः शक्तेश्च प्रकर्षे वाण्याः प्रकर्षोऽपकर्षे वाऽपकर्षः प्रतीयते तथा दोषजातेः
(इच्छायाः) ग्रिप, तत्प्रकर्षे वाचोऽपकर्षात् तदपकर्षे एव तत्प्रकर्षत्,

# 'त्वन्मतामृतबाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनाम् । ग्राप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते॥[ग्राप्तमी.का.६-७]

यतो वक्तुर्दोपजातिः (इच्छा) अनुमीयेत' ।  $\times \times \times$  'विज्ञानगुणदोषा-भ्यामेव वाग्वृत्तेर्गुणदोषवत्ता व्यवितिष्ठते, न पुर्निववक्षातो दोषजातेवि । तदुक्तम्—

विज्ञानगुणदोषाभ्यां वाग्वृत्तेर्गुणदोषता । बाञ्छन्तो वा न वनतारः शास्त्राणां मन्दबुद्धयः ।।ग्रप्टस०पृ० ७३ । ग्रन्यच्चोक्तम्---

विवक्षामन्तरेणापि वाग्वृत्तिर्जातु वीक्ष्यते । वाञ्छन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणां मन्दबुद्धयः ॥ प्रज्ञा येषु पटीयस्यः प्रायो वचनहेतवः । विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थं प्रचक्षते ॥

--- न्यायवि० ३५४-५५ ।

४ ततः साघूक्तं तत्रेष्टं शासनं मतिमिति । १ प्रमाणेन ग्रनित्यत्वा-द्येकान्तधर्मेण वा । ६ श्रनेकान्तात्मकं तवेष्टं तत्त्वं नानित्यत्वाद्येकान्त-धर्मेण बाध्यते तस्यासिद्धत्वात्, प्रमाणतः सिद्धमेव हि कस्यचिद् वाधकं भवति । न चानित्यत्वाद्येकान्ततत्त्वं प्रमाणतः सिद्धम्, ततो न तत्त्वाने-कान्तशासनस्य बाधकमिति भावः ।

१ त्वन्मतं त्वदीयमनेकान्तात्मकं तत्त्वं तज्जानं च, तदेवामृतं ततो बाह्या बहिष्कृतास्तेषाम्, सर्वथैकान्तवादिनां सर्वथ्रकारैनित्यत्वानित्यत्वावेकधर्मे स्वीकुर्वताम्, 'वयमाप्ताः' इत्यभिमानेन दग्धानां भस्मीभूतानां कपिलादीनां स्वेष्टं सदाद्येकान्ततत्त्वं प्रत्यक्षेणैव बाध्यते, अतः किमनुमानादिविहित-बाधाप्रदर्शनेन ? सकलप्रमाणज्येष्ठत्वात्प्रत्यक्षस्य । 'न हि दृष्टाज्ज्येष्ठं गरिष्ठमिष्टं नाम'। ततः प्रत्यक्षग्रधाप्रदर्शनेनैवानुमानादिवाधा प्रदर्शिता भवतीत्यवसेयम् ।

§ २७. इति कारिकाद्वयेन एतयोरेव 'परात्माभिमततत्त्व-बाघाबाघयोः' समर्थनं 'प्रस्तुत्य "भावैकान्ते" [का०६] इत्युप-क्रम्य "स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः" [का०११२] इत्यन्त ग्राप्त-मीमांसासन्दर्भ इति कृतं विस्तरेण।

\$ २८. तदेवमतीन्द्रियं केवलज्ञानमर्हत 1एवेति सिद्धम् । 'तद्वचनप्रमाण्याच्चावधिमनःपर्यययोरतीन्द्रिययोः सिद्धिरित्यती-न्द्रियप्रत्यक्षमनवद्यम् । ततः स्थितं सांव्यवहारिकं पारमार्थिकं चेति द्विविधं प्रत्यक्षमिति ।

> इति श्रीपरमार्हताचार्य-धर्मभूषण-यति-विरचितायां न्यायदीपिकायां प्रत्यक्षप्रकाशो द्वितीयः ॥२॥

१ पराभिमते कपिलाद्यभिमते तत्त्वे सर्वथैकान्तरूपे बाघा, स्रात्माभि-मते जैनाभिमते तत्त्वेऽनेकान्तरूपेऽबाघा बाधाभावस्तयोः । २ प्रस्तावभूतं कृत्वा ।

> ैभावैकान्ते पदार्थानामभावानामपह्मवात् । सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम् ॥६॥ ँसामान्यवाग् विद्योषे चेन्न झब्दार्था मृषा हि सा । स्रभिप्रेतविद्योषाप्तेः स्यात्कारः सत्यलांञ्छनः ॥११२॥

इति सम्पूर्णे कारिके । ५ ग्रनम् । ६ 'वक्तुः प्रामाण्यात् वचनप्रामा-ण्यम्' इति न्यायादर्हतः प्रामाण्यसिद्धेः तद्रुपदिष्टावतीन्द्रियावविधमनः-पर्ययाविष सिद्धाविति प्रतिपत्तव्यम् ।

<sup>1</sup> द प प्रत्योः 'एव' पाठो नास्ति ।

# ३. परोच्चप्रकाशः

<del>--:</del> 8 :---

#### [ परोक्षप्रमाणस्य लक्षणम् ]

§ १. 'ग्रथ परोक्षप्रमाणनिरूपण प्रक्रम्यते । श्रविशदप्रतिभासं परोक्षम् । श्रव परोक्षं लक्ष्यम्, श्रविशदप्रतिभासत्वं लक्षणम् । यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदो न भवति तत्परोक्षप्रमाण-मित्यर्थः । वैशद्यमुक्तलक्षणम् । 'ततोऽ'न्यदवैशद्यमस्पष्टत्वम् । 'तदप्यनुभवसिद्धमेव ।

\$ २. सामान्यमात्रविषयत्त्वं परोक्षप्रमाणलक्षणमिति केचित्'; तन्न; प्रत्यक्षस्येव परोक्षस्यापि सामान्य-विशेषात्मकवस्तुविषय-त्वेन तस्य" लक्षणस्याऽसम्भवित्वात्'। 'तथा हि—घटादिविषयेषु प्रवर्त्तमानं प्रत्यक्षं प्रमाणं तद्गतं' सामान्याकारं वटत्वादिकं 'व्यावृत्ताकारं व्यक्तिरूपं। च 'युगपदेव प्रकाशयदुपलव्वं',

१ द्वितीयप्रकाशे प्रत्यक्षप्रमाणं निरूप्येदानीमिह परोक्षप्रमाणस्य निरूपणं प्रारभते अयोत । २ स्पष्टत्वं वैशद्यं तदेव नैर्मल्यमित्युक्तं पूर्वं वैशद्य-लक्षणम् । ३ वैशद्यात् । ४ विषरीतम् । ५ अवैशद्यमिष, यथा नैर्मल्यं स्पष्टत्वमनुभवासद्धं तथाऽस्पष्टत्वमनैर्मल्यमप्यनुभवसिद्धमेवेति भावः । ६ बौद्धाः । ७ सामान्यमात्रविषयत्वमिति परोक्षलक्षणस्य । ६ असम्भवदोष-दुष्टत्वात्, तथा च तस्य लक्षणाभासत्वमिति भावः । ६ परोक्षस्य सामान्य-विशेषात्मकवस्तुविषयत्वमेव, न सामान्यमात्रविषयत्वमिति प्रदर्शयति तथा हीति । १० घटादिनिष्ठम् । ११ अनुगताकारम् । १२ अघटादिम्यो व्यव-च्छेदात्मकम् । १३ सहैव । १४ अनुगताकारव्यावृत्ताकारोभयं विषयी-

<sup>। &#</sup>x27;च विशेषरूपं' इति सा प्रतिपाठः ।

तथा परोक्षमपीति न सामान्यमात्रविषयत्वं परोक्षलक्षणम्, ग्रिपि त्ववैशद्यमेव । सामान्य-विशेषयोरेकतरिवषयत्वे तु प्रमाण-त्वस्यैवाऽ नुपपत्तिः २, सर्वप्रमाणानां सामान्य-विशेषात्मकवस्तुवि-षयत्वाभ्यनुज्ञानात् । तदुक्तम्— "सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषयः"— [परीक्षा॰ ४-१] इति । तस्मात्सुष्ठूक्तं 'ग्रविशदावभा-सनं परोक्षम्' इति ।

#### कुर्वत् दृष्टम् ।

१ इति शब्दोऽत्र हेत्वर्थे वत्तंते, तथा च इति हेतोरित्यस्मात् कारणादित्यर्थः । २ असम्भवः । ३ अभ्युपगमात् । ४ अत्रेदं बोध्यम् — 'परोक्षमिवशदज्ञानात्मकं परोक्षत्वात्, यन्नाविशदज्ञानात्मकं तन्न परोक्षम्, यथाऽतीन्द्रियप्रत्यक्षम्, परोक्षं च विवादाध्यासितं ज्ञानम्, तस्माद-विशदज्ञानात्मकम्' — प्रमाणप० पृ० ६६ । 'कुतोऽस्य परोक्षत्वम् ? परा-यत्तत्वात् ' पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च बाह्यं निमित्तं प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयो । शमापेक्षस्यात्मन उत्पद्यमानं मितश्रुतं परोक्ष-मित्याख्यायते' — सर्वार्थः १-११, न च परोक्षेण प्रमेयं न प्रमीयते परोक्षत्वादिति वाच्यम्, तस्यापि प्रत्यक्षस्येव सामान्यिवश्चेषात्मकवस्तुविषय-त्वाभ्युपगमात् । नाऽप्यस्याज्ञानरूपताऽप्रमाणता वा, 'तत्प्रमाणे' (तत्त्वार्थम् १-१०) इति वचनेन प्रत्यक्षपरोक्षयोर्द्वयोरिप प्रमाणत्वाभ्युपगमात् । तदुक्तम् —

'ज्ञानानुवर्त्तनात्तत्र नाज्ञानस्य परोक्षता । प्रमाणस्यानुवृत्तेनं परोक्षस्याप्रमाणता ॥'

-तत्त्वार्थश्लो० १, ११, ६।

<sup>।</sup> द प्रतौ 'एव' इति पाठो नास्ति । 2 द प्रतौ 'त्तेः' इति पाठः ।

[परोक्षप्रमाणं पञ्चधा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वप्रतिपादनम्]

§ ३. 'तत् पञ्चिवधम् -स्मृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्, तर्कः, अनुमा-नम्, आगमश्चेति । पञ्चिवधस्याऽप्यस्य।परोक्षस्य 'प्रत्ययान्तर-सापेक्षत्वेनैवोत्पत्तिः २ । तद्यथा-स्मरणस्य प्राक्तनानुभवापेक्षा, प्रत्यभिज्ञानस्य स्मरणानुभवापेक्षा, तर्कस्यानुभव-स्मरण-प्रत्यभि-ज्ञानापेक्षा, अनुमानस्य च लिङ्गदर्शनाद्ये पेक्षा, आगमस्य शब्द-श्रवण-सङ्केतग्रहणाद्यपेक्षा, प्रत्यक्षस्य ३ तु न तथा 'स्वातन्त्रयेणैवो-त्पत्तेः । स्मरणादीनां प्रत्ययान्तरापेक्षा तु 'तत्र तत्र निवेदयिष्यते ।

## [स्मृतेनिरूपणम्]

१ परोक्षप्रमाणम् । २ ज्ञानान्तरापेक्षत्वेन । ३ स्रादिपदेन व्याप्ति-ग्रहणादेर्परिग्रहः । ४ प्रत्ययान्तरिनरपेक्षत्वेनैव । ५ यथावसरम् । ६ तदो-र्भावस्तत्ता तया, 'तत्' शब्दोल्लेखेन । ७ स्मृतेः कारणम् । ८ एवकारेणा-

<sup>1</sup> द प्रतौ 'म्रस्य' इति पाठो नास्ति । 2 द 'त्तेः' पाठः । 3 'प्रत्यक्षं' इति मुदितप्रतिषु पाटः । 4 'च' इति मुदितप्रतिषु नास्ति ।

\$ ५. नन्वेवं घारणागृहीत एव स्मरणस्योत्पत्तौ 'गृहीतग्राहि-त्वादप्रामाण्यं प्रसज्यत' इति चेत्; न'; 'विषयविशेषसद्भावादी-हादिवत् । यथा द्यावग्रहादिगृहीतविषयाणामीहादीनां विषयवि-शेषसद्भावात्स्वविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन' प्रामाण्यं तथा स्मरणस्यापि घारणागृहीतविषयप्रवृत्तावपि प्रामाण्यमेव । घार-णाया हीदन्ताऽवच्छिन्नो विषयः, स्मरणस्य तु तत्ताऽवच्छिन्नः"। तथा च स्मरणं स्वविषयास्मरणादिसमारोपव्यवच्छेदकत्वातप्रमा-णमेव' । तदुक्तं प्रमेयकमलमार्तण्डे — "विस्मरणसंशयविपर्यास-लक्षणः समारोपोऽस्ति, तन्निराकरणाच्चास्याः स्मृतेः प्रामा-ण्यम्" [३-४] इति ।

वग्रहाद्यनुभवत्रयस्य व्यवच्छेदः, अवग्रहादयो ह्यदृढात्मकाः । घारणा तु दृढात्मिका, ग्रतः सैव स्मृतेः कारणं नावग्रहादयः 'स्मृतिहेतुर्घारणा' इति वचनादिति भावः ।

१ गृहीतस्यैव ग्रहणात् । २ प्रसक्तं भवित । ३ समाधत्ते नेति । ४ विषयभेदस्य विद्यमानत्वात् । तथा हि—'न खलु यथा प्रत्यक्षे विशदाकारतया वस्तुप्रतिभासः तथैव स्मृतौ, तत्र तस्या (तस्य) वैशद्याप्रतीतेः' — प्रमेयक० ३-४ 'किञ्च, स्मृतेः वर्त्तमानकाल्। वच्छेदेनाधिगत-स्यार्थस्यातीतकालावच्छेदेनाधिगतेरपूर्वाशाधिगमोपपत्तेः ।' — स्याद्वादर० ३-४ । ग्रतो न गृहीतग्राहित्वं स्मरणस्येति भावः । ५ स्वेषामीहादीनां विषयो ज्ञेयस्तिस्मन्नुत्पन्नो यः संशयादिलक्षणः समारोपस्तद्व्यवच्छेदकत्वेन तिन्तराकारकत्वेन । ६ वर्त्तमानकालावच्छिन्तः । ७ भूतकालावच्छिन्तः । ५ ग्रतेवसनुमानं बोध्यम् — स्मृतिः प्रमाणं समारोपव्यवच्छेदकत्वात्, यदेवं तदेवं यथा प्रत्यक्षम्, समारोपव्यवच्छेदिका च स्मृतिः, तस्मात्प्रमाण-मिति ।

- ६. 'यदि चानुभूते प्रवृत्तिमित्येतावता स्मरणमप्रमाणं स्यात्
   तिहि स्रनुमितेऽग्नौ पश्चात्प्रवृत्तं 'प्रत्यक्षमप्यप्रमाणं स्यात् ।
- § ७. 'श्रविसंवादित्वाच्च प्रमाणं स्मृतिः प्रत्यक्षादिवत् । न हि स्मृत्वा 'निक्षेपादिषु प्रवर्त्तमानस्य' विषयविसंवादोऽस्ति' । "यत्र त्वस्ति विसंवादस्तत्र स्मरणस्याभासत्वं प्रत्यक्षाभासवत् । तदेवं 'स्मरणाख्यं पृथक् प्रमाणमस्तीति सिद्धम् ।

१ ग्रत्र स्मृतेरप्रामाण्यवादिनो नैयायिकादयः कथयन्ति—'ग्रतीतः पूर्वानुभूत इत्यतीतविषया स्मृतिः, ऋत एव सा न प्रमाणमर्थपरिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन्त्र्यान्' इति कन्दलीकारः, 'न प्रमाणं स्मृतिः पूर्वप्रतिपत्ति-व्यपेक्षणात् । स्मृतिहि तदित्युपजायमाना प्राची प्रतीतिमनुरुद्धचमाना न स्वातन्त्र्येणार्थं परिच्छिनत्तीति न प्रमाणम्'—प्रकरणपञ्जि० पृ० ४२ । २ 'ग्रनभूतार्थविषयत्वमात्रेणास्याः प्रामाण्यानभ्युपगमेऽनुमानेनाधिगतेऽग्नौ यत्प्रत्यक्षं तदप्यप्रमाणं स्यात् ।'---प्रमेयक० ३-४, स्याद्वादर० ३-४, 'ग्रनुभूतेनार्थेन सालम्बनत्वोपपत्तेः । ग्रन्यथा प्रत्यक्षस्याप्यनुभूतार्थविषय-त्वादप्रामाण्यमनिवार्यं स्यात् । स्वविषयावभासनं स्मरणेऽप्यविशिष्टमिति । प्रमेयर० २-२, प्रमाणमी० १-२-३। ३ 'न च तस्या विसंवादादप्रामा-ण्यम्, दत्तग्रहादिविलोपापत्ते: । प्रमेयर० २-२, 'सा च प्रमाणम्, ग्रवि-संवादकत्वान्, प्रत्यक्षवत् ।'---प्रमाणप० पृ० ६६, प्रमाणमी० १-२-३, न चासावप्रमाणम्, संवादकत्वात्. यत्संवादकं तत्प्रमाणं यथा प्रत्यक्षादि, संवादिका च स्मृतिः, तस्मात्प्रमाणम्' - प्रमेयक० ३-४। ४ भूगर्भादि-स्थापितेष्वर्थेषु । ५ जनस्य । ६ विषयाप्राप्तिः । ७ यत्र तू विसंवादः सा स्मृत्याभासा प्रत्यक्षाभासवत् ।'---प्रमाणप० पृ० ६६, स्याद्वादर० ३-४। र्मक ञ्च, स्मृतेरप्रामाण्येऽनुमानवार्त्ताऽपि दुर्लभा, तया व्याप्तेरविषयी-करणे तदृत्थानायोगादिति । तत इदं वक्तव्यम्--स्मृति: प्रमाणम्,

#### [प्रत्यभिज्ञानस्य निरूपणम्]

§ ८. श्रनुभवस्मृतिहेतुकं सङ्कलनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम् । इदन्तोल्लेखिज्ञानमनुभवः, तत्तोल्लेखिज्ञानं स्मरणम् । तदुभय-समुत्थं पूर्वोत्तरैक्य-सादृश्य-वैलक्षण्यादिविषयं यत्सङ्कलनरूपं ज्ञानं जायते तत्प्रत्यभिज्ञानमिति ज्ञातन्यम् । यथा स एवाऽयं जिनदत्तः', गोसदृशो गवयः', गोविलक्षणो महिष् इत्यादि ।

§ ६. 'स्रत्र हि पूर्वस्मिन्नुदाहरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरदशा-द्वयव्यापक मेकत्वं प्रत्यभिज्ञानस्य विषयः । तदिदमेकत्वप्रत्य-भिज्ञानम् । द्वितीये तु पूर्वानुभूतगोप्रतियोगिक गवयनिष्ठं सादृश्यम्' । तदिदं सादृश्यप्रत्यभिज्ञानम् । तृतीये तु पुनः प्रागन्तुभूतगोप्रतियोगिकं महिषनिष्ठं वैसादृश्यम्' । यदिदं वैसादृश्य-

अनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति ।'—प्रमेयर० २-२, प्रमाणमी. १-२-३ । १ सङ्कलनं विवक्षितधर्मयुक्तत्वेन वस्तुनः प्रत्यवमर्शनम्, यथा—

> 'रोमशो दन्तुरः श्यामो वामनः पृथुलोचनः । यस्तत्र चिपिटझाणस्तं चैत्रमवधारयेः ॥'

२ इदमेकत्वप्रत्यिभज्ञानस्योदाहरणम् । ३ इदं सादृश्यप्रत्यिभज्ञानस्योदाहरणम् । ४ एष्ट्रदाहरणेषु । ६ व्याप्त्या वर्त्तमानम् । ७ उदाहरणे । ६ गोत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकम् । ६ गवयो वन्यपशुविशेषः, तस्मिन् वर्तमानम्, गवयत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकम् । १ गवयो वन्यपशुविशेषः, तस्मिन् वर्तमानम्, गवयत्वाविच्छन्नानुयोगिताकमित्यर्थः । अत्रेदं बोध्यम्—यन्निरूपणाधीनं निरूपणं यस्य तत्तत्प्रतियोगि । अथवा यस्य सादृश्यादिकं प्रदश्येते स प्रतियोगी, यस्मिश्च प्रदर्श्येते सोऽनु-योगी इति भावः । १० प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति शेषः । ११ अत्रापि प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति सम्बन्धनीयम् ।

प्रत्यभिज्ञानम् । एवमन्येऽपि' प्रत्यभिज्ञानभेदा यथाप्रतीति स्वयमु-त्प्रोक्ष्याः । अत्र' सर्वत्राऽप्यनुभवस्मृतिसापेक्षत्वात्तद्धेतुकत्वम् ।

§ १०. 'केचिदाहु:—ग्रनुभवस्मृतिव्यतिरिक्तं प्रत्यभिज्ञानं नास्तीति; तदसत्; ग्रनुभवस्य वर्त्तमानकालवित्तं विवर्तमात्र-

१ तदित्थम्---

इदमल्पं महद् दूरमासन्नं प्रांशु नेति वा । व्यपेक्षातः समक्षेऽर्थे विकल्पः साधनान्तरम् ॥

---लघी० का २१।

'इदमस्माद् दूरम्' 'वृक्षोऽयमित्यादि'–परीक्षा० ३, ६-१० । <mark>ऋन्यच्च</mark> —

पयोऽम्बुभेदी हंसः स्यात् षट्पादैर्भ्रमरः स्मृतः । सप्तपणेंस्तु तत्वज्ञैविज्ञेयो विषमच्छदः ॥ पञ्चवर्णं भवेद्वत्नं मेचकाख्यं पृथुस्तनी । युवितञ्चैकभृंगोऽपि गण्डकः परिकोत्तितः ॥ शरभोऽप्यष्टभिः पादैः सिहञ्चारुसटान्वितः ।

इत्येवमादिशब्दश्रवणात्तथाविद्यानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या-पर्यात यदा तदा तत्सङ्कलनमपि प्रत्यभिज्ञानमुक्तम् दर्शनस्मरणकारणत्वा-विशेषात् ।' प्रमेयर० ६-१०। २ चिन्तनीयाः । ३ प्रत्यभिज्ञानभेदेषु । ४ बौद्धाः । तेषामयमाशयः— 'ननु पूर्वापरावस्थाविषयं परामर्शज्ञानं कथमे-कम् ? विषयभेदात्, परोक्ष्यापरोक्ष्यलक्षणविकद्धधर्मसंसर्गाच्च । तथा हि— तदिति परोक्षमिदमिति साक्षात्कारः'— न्यायवा० तात्पर्यटी० पृ० १४०, 'तस्माद् द्वे एते ज्ञाने—स इति स्मरणम्, श्रयम् इत्यनुभवः'— न्यायमं० पृ० ४४६ । श्रत्र बौद्धानां पूर्वपक्षत्वेनोल्लेखः । 'ननु तदिति स्मरणमिदमिति प्रत्यक्षमिति ज्ञानद्वयमेव, न ताभ्यां विभिन्नं प्रत्यभिज्ञानास्यं वयं प्रतिपद्य-मानं प्रमाणान्तरमुपलभामहे'— प्रमेयर० २-२ । ५ विवर्त्तः पर्यायः । प्रकाशकत्वम्, स्मृतेश्चातीतिववर्त्तं द्योतकत्विमिति तावद्वस्तुगितः कथं नाम तयोरतीतवर्त्तमानसङ्कलितंवय-सादृश्यादिविषयावगा-हित्वम्?तस्मादस्ति स्मृत्यनुभवातिरिक्तं तदनन्तरभाविसङ्कलन-ज्ञानम् । तदेव प्रत्यभिज्ञानम् ।

§ ११. अपरे त्वेकत्वप्रत्यिभज्ञानमभ्युपगम्यापि तस्य प्र-त्यक्षेऽन्तर्भावं कल्पयन्ति । तद्यथा—यदिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु-विधायि तत्प्रत्यक्षमिति तावत्प्रसिद्धम्, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु-विधायि चेदं प्रत्यभिज्ञानम्, तस्मात्प्रत्यक्षमिति; तन्न; इन्द्रियाणां वर्त्तमानदशापरामर्शमात्रोपक्षोणत्वेन वर्त्तमानातीतदशाव्यापकै-वयावगाहित्वाघटनात् । न ह्यविषयप्रवृत्तिरिन्द्रियाणां युक्तिमती, चक्षुषा रसादेरिप प्रतीतिप्रसङ्गात् ।

१२. ैननु सत्यमेतिदिन्द्रियाणां वर्त्तमानदशावगाहित्वमेविति तथापि तानि सहकारि 'समवधानसामर्थ्याद्दशा'द्वयव्यापि-

१ वैशेषिकादयः । २ यदुक्तम् — 'यस्तु भवतामस्य मानसत्वे प्रयासः स वरमिन्द्रियजत्वे एव भवतु × ४ पश्चाज्जायमानपीन्द्रियार्थसन्निकर्षप्रभव-तया प्रत्यक्षं भवत्येव × ४ विवादाध्यासिता विकल्पाः (प्रत्यभिज्ञानरूपाः) प्रत्यक्षाः श्रव्यभिज्ञारित्वे सतीन्द्रियार्थसन्निकर्षज्ञत्वात्'—न्यायवा०तात्पर्य-टी० पृ० १४३, 'एवं पूर्वज्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेविशेषणमतीतक्षणविषय इति मानसी प्रत्यभिज्ञा'—न्यायमं० पृ० ४६१, 'तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धात्प्रा-गृध्वं चापि यत्समृतेः । विज्ञानं जायते सर्व प्रत्यक्षमिति गम्यताम् ॥' मी० इलो० सू० ४ श्लो० २३७ । ३ त एव वैशेषिकादयः पुनराशङ्कन्ते निवित । ४ समवधान सन्तिपात एकत्र मेलनं इति यावत् । ५ दशाद्वयं पूर्वोत्तरावस्थे व्याप्य वर्तमाने ।

न्येकत्वेऽपि 'प्रतोति जनयन्तु, ग्रञ्जनसंस्कृतं चक्षुरिव 'व्यवहिते-ऽर्थे । न हि चक्षुषो व्यवहितार्थ।प्रत्यायन'सामर्थमस्ति, ग्रञ्जन-संस्कारवशात्तु ' तथात्वमुपलब्धम्' । 'तद्वदेव स्मरणादि' सह-कृतानीन्द्रियाण्येव दशाद्वयव्यापकमेकत्वं 'प्रत्याययिष्यन्तीति कि 'प्रमाणान्तरकल्पनाप्रयासेनेति । तद्य्यसत्; सहकारिसहस्न-''समवधानेऽप्यविषयप्रवृत्तरयोगात् । चक्षुषो हि ग्रञ्जनसंस्कारा-दिः सहकारी स्वविषये रूपादावेव प्रवर्त्तको न त्वविषये रसादौ । ''ग्रविषयश्च पूर्वोत्तरावस्थाव्यापकमेकत्वमिन्द्रियाणाम् । तस्मा-त्तर्प्रत्यायनाय'' ''प्रमाणान्तरमन्वेषणीयमेव, ''सर्वत्रापि विषय-विशेषद्वारेण प्रमाणभेदव्यवस्थापनात् ।

६ १३. <sup>१९</sup>किञ्च, ग्रस्पष्टैवेयं तदेवेदमिति प्रतिपत्तिः, तस्मा-दपि न तस्याः प्रत्यक्षान्तर्भाव इति । ग्रवश्यं चैतदेवं 2विज्ञेयं चक्षु-

१ ज्ञानम् । २ ग्रन्तरिते । ३ प्रत्यायनं ज्ञापनम् । ४ व्य-विह्नार्थप्रत्यायनसामर्थ्यम् । ५ दृष्टम् । ६ चक्षुरिव । ७ ग्रादिपदेन पूर्वानुभवस्य परिग्रहः । ८ ज्ञापियप्यन्ति । ६ प्रमाणान्तरं प्रत्यभिज्ञा-नाख्यम् । १० मिलिनेऽपि । ११ इन्द्रियाणामविषयमेव प्रदर्शयति ग्रविषयश्चेति । १२ एकत्वज्ञापनाय । १३ प्रत्यभिज्ञाननामकम् । १४ सर्वे-प्वपि दर्शनेषु, सर्वेरिप वादिभिः । स्व-स्वदर्शने विषयभेदमाश्रित्यैव प्रमाण-भेदव्यवस्था कृतेति भावः । १५ युक्त्यन्तरेण प्रत्यभिज्ञानस्य प्रत्यक्षान्त-भविं निराकरोति किञ्चेति—स एवायमिति हि ज्ञानमस्पष्टमेव, प्रत्यक्षं नु न तथा, तस्य स्पष्टत्वात् । ततोऽपि न तस्य प्रत्यक्षेऽन्तर्भाव इति भावः ।

<sup>1</sup> द 'थें 'पाठ: । 2 द प 'ज्ञेयं' पाठ: ।

रादेरैक्यप्रतीतिजननसामर्थ्यं नास्तीति । 'ग्रन्यथा लिङ्गदर्शन-व्याप्तिस्मरणादिसहकृतं चक्षुरादिकमेव बह्मचादिलिङ्गिज्ञानं जनयेदिति नानुमानमपि पृथक् प्रमाणं स्यात् । 'स्वविषयमात्र एव चरितार्थत्वाच्चक्षुरादिकमिन्द्रियं न लिङ्गिनि प्रवर्तितं 'ग्रगल्भमिति चेत् प्रकृतेन' किमपराद्धम् ?ततः स्थितं प्रत्यभिज्ञानाख्यं पृथक् प्रमाणमस्तीति ।

१ चक्षुरादेरैक्यप्रतीतिजननसामर्थ्यस्वीकरणे । २ ननु चक्षुरादेः स्ववि-षय एव पुरोदृश्यमाने घूमादौ प्रवृत्तेर्न परोक्षे बह्लचादौ लिङ्गिनि प्रवित्ततुं सामर्थ्यमस्ति, ततोऽनुमानं पृथगेव प्रमाणमिति चेत्; प्रत्यभिज्ञानेऽप्येतत् समानम्, तत्रापि हि इदन्तोलिखित एवार्थे देवदत्तादौ चक्षुरादेः प्रवृत्तिर्न परोक्षे एकत्वे कुमारयुवावृद्धावस्थाव्यापिनी देवदत्तत्वादौ । तदुक्तम्—

तया (द्रव्यसंवित्या) यावत्स्वतीतेषु पर्यायेष्वस्ति संस्मृतिः । केन तद्वचापिनि द्रव्ये प्रत्यभिज्ञास्य वार्यते ॥

बालकोऽहं य एवासं स एव च कुमारकः । युवानो मध्यमो वृद्धोऽघुनाऽस्मीति प्रतीतितः ॥

---तत्त्वार्थश्लोकवा० १, १३, ४४-४६।

एतदेवाह स्विषये । ३ समर्थम् । ४ प्रत्यिभज्ञानेन । ५ नैयायिकाः मोमांसकाश्च, तत्र तावन्मोमांसकाः—'ननु गोदर्शनाहितसंस्कारस्य ज्ञानस्योपमानरूपत्वात्र प्रत्यभिज्ञानता । सादृश्यविशिष्टो हि विशेषो (गोलक्षणो धर्मी ) विशेषविशिष्टं वा सादृश्यमुपमानस्यैव प्रमेयम्'—

प्रत्यभिज्ञानत्वानितवृत्तेः । स्रन्यया गोविलक्षणो महिष इत्यादि-विसदृशत्वप्रत्ययस्य, इदमस्माद् दूरिमत्यादेश्च प्रत्ययस्य सप्रति-योगिकस्य पृथक् प्रमाणत्वं स्यात् । ततो वैसादृश्यादिप्रत्ययवत् सादृश्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञानलक्षणाकान्तत्वेन प्रत्यभिज्ञान-त्वमेवेति प्रामाणिकपद्धतिः ।

प्रमेयक० ३-१० । उक्तं च---

वृज्यमानाद्यदन्यत्र विज्ञानमुपजायते । सावृज्योपाधिवत्तज्ज्ञेरूपमानमिति स्मृतम् ।। तस्माद्यत्स्मयंते तत्स्यात्सावृज्येन विशेषितम् । प्रमेयमुपमानस्य सावृज्यं वा तदन्वितम् ॥ प्रत्यक्षेणाऽवबुद्धेऽपि सावृज्यं गवि च स्मृते । विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेरूपमानप्रमाणता ॥

---मी० श्लो० उ० ३६-३८।

इति प्रत्यभिज्ञानस्योपमानरूपतां निरूपयन्ति, 'तदसमीक्षिताभिघानम्, एकत्व-सादृश्यप्रतीत्योः सङ्कलनज्ञानरूपतया प्रत्यभिज्ञानतानितक्रमात् । 'स एवायम्'इति हि यथा उत्तरपर्यायस्य पूर्वपर्यायेणैकताप्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा, तथा सादृश्यप्रतीतिरिप 'ग्रनेन सदृशः' इति (प्रत्यभिज्ञा), श्रविशेषात्' — प्रमेयक० ३-१०। कथमन्यथा वैलक्षण्यप्रतीतिरिप प्रमाणान्तरं न स्यात्? नैयायिकास्तु 'ग्रागमाहितसंस्कारस्मृत्यपेक्षं सारूप्यज्ञानमुपमानम् । यदा ह्यनेन श्रुतं भवति 'यथा गौरेवं गवयः' इति । प्रसिद्धे गो-गवयसाघम्यं पुनर्गवा साधम्यं पश्यतोऽस्य भवत्ययं गवय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिः' — न्यायवा० १-१-६। समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिश्चोपमानमिति प्रतिपाद-

<sup>ा &#</sup>x27;वैसदृश्य' द प्रतिपाठः ।

## [तर्कस्य निरूपणम्]

\$ १५. ग्रस्तु प्रत्यभिज्ञानम्, कस्तिह् तर्कः? व्याप्तिज्ञानं तर्कः । साध्यसाधनयोर्गम्यगमकभावप्रयोजको' व्यभिचारगन्धासहिष्णुः सम्बन्धविशेषो' व्याप्तिरिवनाभाव इति च। व्यपिद्दश्यते । तत्सा-मर्थ्यात्खल्वग्न्यादि धूमादिरेव 'गमयित न तु घटादिः, 'तदभा-वात् ।तस्याश्चाविनाभावापरनाम्न्याः २ व्याप्तेः प्रमितौ यत्साधक-तमं तदिदं तर्काख्यं प्रमाणिमत्यर्थः। तदुक्तं श्लोकवात्तिकभाष्ये— 'साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञानिवृत्तिरूपे हि फले साधकतमस्तर्कः''

यन्ति; तन्तः; वैलक्षण्यादिप्रत्ययानामपि प्रमाणान्तरत्वानुषङ्गात् । तथा चोक्तं श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवै:—

उपमानं प्रसिद्धार्थं साधम्यति साध्यसाधनम् । तद्वं बर्म्यात् प्रमाणं कि स्यात् संज्ञिप्रतिपादनम् ॥ प्रत्यक्षार्थान्तरापेका सम्बन्धप्रतिपद्यतः । तत्प्रमाणं न चेत्सर्वमुपमानं कुतस्तथा ॥

-- लघोष० का० १६-२०।

श्रतः 'यथैव हि एकदा घटमुपलब्धवतः पुनस्तस्यैव दर्शने 'स एवायं घटः' इति प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा तथा 'गोसदृशो गवयः' इति सङ्कोतकाले गोसदृशगवयाभिधानयोवि च्यवाचकसम्बन्धं प्रतिपद्य पुनर्गवयदर्शनात्तत्प्रति-पत्तिः प्रत्यभिज्ञा किन्नेष्यते ?'—प्रमेयक० ३-१०।

१ प्रसाघकः । २ व्यभिचारश्न्यः । ३ नियमरूपः । ४ व्याप्तिवलात् । ५ ज्ञापयति । ६ व्याप्तेरभावात् । ७ श्लोकवार्तिकभाष्ये यदुक्तं तिक-ञ्चित्शब्दभेदनेत्थं वर्त्तते-'प्रमाणं तर्कः साक्षात्परम्परया च स्वार्थनिश्चयने

<sup>1</sup> द प्रतौ 'च' नास्ति । 2 'नाम्नो' इति द श्रा प म प्रतिपाठ: ।

[१-१३-११४] इति । ऊह इति तर्कस्यैव 'व्यपदेशान्तरम् । स च तर्कस्तां व्याप्ति 'सकलदेश-कालोपसंहारेण विषयीकरोति ।

§ १६. किमस्योदाहरणम् ? उच्यते—यत्र यत्र घूमवत्त्वं तत्र तत्राग्निमत्त्वमिति । स्रत्रं हि घूमे सित भूयोऽग्न्युपलम्भे स्रग्न्य-भावे च घमानुपलम्भे। 'सर्वत्र सर्वदा घूमोऽग्नि न व्यभिचरित'' इत्येवं सर्वोपसंहारेणाविनाभाविज्ञानं पश्चादुत्पन्नं तर्काख्यं प्रत्य-क्षादेः पृथ्येव । 'प्रत्यक्षस्य2 'सन्तिहितदेश एव 'धूमाग्निसम्बन्ध-प्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम् । सर्वोपसंहारवती हि व्याप्तिः ।

फले साधकतमत्वात्प्रत्यक्षवत् । स्वविषयभूतस्य साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञान-निवृत्तिरूपे साक्षात्स्वार्थनिश्चयने फले साधकतमस्तर्कः, परम्परया तु स्वार्थानुमाने हानोपादानोपेक्षाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवेति ।

१ नामान्तरम् । २ सर्वदेशकालावच्छेदेन । ३ ग्रस्मिन्नुत्लेखे । ४ घूमो-ऽग्न्यभावे न भवति, श्रपि त्वग्निसद्भाव एव भवति, इति भावः । ५ 'न हि प्रत्यक्षं यावान् कश्चिद्धमः कालान्तरे देशान्तरे च पादकस्येव कार्यं नार्थान्तरस्येतीयतो व्यापारान् कर्तुं समर्थम्, सन्निहितविषयबलोत्पत्ते-रिवचारकत्नात्' लघी० स्वोपज्ञवि० का० ११, श्रष्टस० पृ० २८०, प्रमाणप० पृ० ७०, प्रमेयक० ३-१३ । ६ समीपवित्तिन योग्यदेश एव महानसादौ, न दूरवित्तिन परोक्षे देशे । ७ नियतवूमाग्न्योः सम्बन्धज्ञाप-नात् । ८ प्रत्यक्षसामान्यम् । ६ समर्थम् । १० व्याप्तिविषयीकरणे ।

<sup>1 &#</sup>x27;श्रग्न्यभावे च धूमानुपलम्भे' इति पाठो मुद्रितप्रतिषु नास्ति । 2 'प्रत्यक्षस्य हि' इति म प प्रतिपाठः :

सादौ तावत्प्रथमं घूमाऽग्न्योर्दर्शनमेकं प्रत्यक्षम्, तदनन्तरं भूयो'
भूयः प्रत्यक्षाणि प्रवर्त्तन्ते, तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वाणि व्याप्तिविषयीकरणसमर्थानि, अपि तु पूर्वपूर्वानुभूतघूमाग्निस्मरणतत्सजातीयत्वानुसन्धानरूपप्रत्यभिज्ञानसहकृतः कोऽपि' प्रत्यक्षविशेषो व्याप्ति सर्वोपसंहारवतीमिष्। गृह्णाति । तथा च स्मरणप्रत्यभिज्ञानसहकृते प्रत्यक्षविशेषे व्याप्तिविषयीकरणसमर्थे कि
तर्काख्येन पृथक्प्रमाणेनेति केचित्'; 'तेऽपि न्यायमार्गानभिज्ञाः;
'सहकारिसहस्रसमवधानेऽप्यविषयप्रवृत्तिनं घटत इत्युक्तत्वात् ।
तस्मात्प्रत्यक्षेण व्याप्तिग्रहणमसञ्जसम् । इदं तु समञ्जसम्—
स्मरणम्, प्रत्यभिज्ञानम्, भूयोदर्शनरूपं प्रत्यक्षं च मिलित्वा तादृशमेकं ज्ञानं जनयन्ति यद्वचाप्तिग्रहणसमर्थमिति । तर्कश्च स एव ।
अनुमानादिकं तु व्याप्तिग्रहणं प्रत्यसम्भाव्यमेव' ।

१ पुनः पुनः । २ अनिर्दिष्टनामा । ३ नैयायिकादयः । ४ समाघत्ते तेऽपीति । ५ प्रत्यक्षस्य पुरोर्वात्तधूमविद्धव्यक्तिविषयत्वेऽपि नापुरोर्वोत्त-सकलघूमविद्धव्यक्तिविषयत्वम्, तासां तदयोग्यत्वात् । सहकारिणामविषये प्रत्यक्षस्य प्रवर्त्तकत्वाघटनाच्च । ६ न ह्यनुमानादिना व्याप्तिग्रहणं सम्भवति, श्रन्योन्याश्रयादिदोपात् । श्रनुमानेन हि व्याप्तिग्रहणं चेत्तिहि प्रकृतानुमानेनानुमानान्तरेण वा ?प्रकृतानुमानेन चेदितरेतराश्रयः । तथा हि—सत्यां व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानस्यात्मलाभस्तदात्मलाभे च सति व्याप्तिप्रतिपत्तिरित । श्रनुमानान्तरेण व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानान्तरीयव्याप्तिप्रतिपत्तिरित । श्रनुमानान्तरेण व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानान्तरीयव्याप्तिप्रतिपत्तिरप्यनुमानान्तरेणेत्येवमनवम्था स्यात् । ततो नानुमानाद्वचाप्तिग्रहणम् । नाऽप्यागमादेः, तस्य भिन्नविषयत्वात् । यद्वक्तम्—'नाऽप्यनुमानेन (व्याप्ति-

<sup>1 &#</sup>x27;सर्वोपसंहारवतीमपि' इति पाठो मुद्रितप्रतिषु नास्ति ।

§ १६. बौद्धास्तु 'प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्पः व्याप्ति गृह्णातीति मन्यन्ते । त एवं पृष्टव्याः—स हि विकल्पः किमप्रमाणम्त प्रमाणमिति । यद्यप्रमाणम्, कथं नाम तद्गृहीतायां व्याप्तौ 'समा- श्वासः ? ग्रथ प्रमाणम्, कि प्रत्यक्षमथवाऽनुमानम् ? न तावत्प्र- त्यक्षम्, ग्रस्पष्टप्रतिभासत्वात् । नाप्यनुमानम्, लिङ्गदर्शनाद्यन- पेक्षत्वात् । 'ताभ्यामन्यदेव किञ्चित्प्रमाणमिति चेदागतस्तिहि तर्कः । तदेवं तर्काख्यं प्रमाणं निर्णीतम् ।

#### [अनुमानस्य निरूपणम्]

१७. इदानीमनुमानमनुवर्ण्यते । साधनात्साध्यविज्ञानमनु-मानम् । इहानुमानमिति लक्ष्यनिर्देशः, साधनात्साध्यविज्ञान-

ग्रहणम्), प्रकृतापरानुमानकल्पनायामितरेतराश्रयत्वानवस्थाऽवतारात् । ग्रागमादेरिप भिन्नविषयत्वेन सुप्रसिद्धत्वान्न ततोऽपि तत्प्रतिपत्तिरितं — प्रमेयर० ३-१८ । श्रीमद्भट्टाकलङ्कृदेवैरप्युवतम्—

## ग्रविकल्पिया लिङ्गं न किञ्चित् सम्प्रतीयते । नानुमानादसिद्धत्वात्प्रमाणान्तरमाञ्जसम् ॥

लघीय०का० ११

श्रतः सूष्ठ्वतं ग्रन्थकृता 'ग्रनुमानादिकं तु व्याप्तिग्रहणं प्रत्यसम्भा-व्यमेव' इति ।

१ निर्विकल्पकप्रत्यक्षानन्तरं जायमानः। २ प्रामाण्यम् । ३ प्रत्यक्षानु-मानाभ्याम्। ४ 'सावनात् साध्यविज्ञानमनुमानं .....'—न्यायवि० का० १७०, 'सावनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्'—परीक्षाम्० ३-१४, 'साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानं विदुर्बुधाः'।—तत्त्वार्थक्लो० १-१३-१२०। मिति लक्षणकथनम् । साधनाद्ध्मादेलिङ्गात्साध्येऽज्यादौ लिङ्गि-नि यद्विज्ञानं जायते तदनुमानम्, 'तस्यैवाऽज्याद्यव्युत्पत्तिविच्छि-त्तिकरणत्वात्'। न पुनः साधनज्ञानमनुमानम्, 'तस्य 'साधनाच्यु-त्पत्तिविच्छेदमात्रोपक्षीणत्वेन साध्याज्ञाननिवर्त्तकत्वायोगात् । 'ततो यदुक्तं नैयायिकै:—'लिङ्गपरामर्कोऽनुमानम्'[न्यायवा० १-१-५ उद्धृतम्]' इत्यनुमानलक्षणम् तद विनोतिविलसितमिति निवेदितं भवति । 'वयं त्वनुमानप्रमाणस्वरूपलाभे व्याप्तिस्मरणसहकृतो लिङ्गपरामर्थः' कारणामिति मन्यामहे, स्मृत्यादि 'स्वरूपलाभे-ऽनुभवादिवत् । तथा हि—धारणाख्योऽनुभवः स्मृतौ हेतुः । तादा-त्विकानुभव-स्मृती प्रत्यभिज्ञाने । स्मृतिप्रत्यभिज्ञानानुभवाः साध्य-

१ साध्यज्ञानस्यैव । २ अग्न्यादेरव्युत्पत्तिरज्ञानं तस्या विच्छित्तिनिरासस्तत्करणत्वात् साध्यज्ञानस्य । अ साधनाज्ञायमानं साध्यज्ञानमेवानुमानमिति भावः । ३ साधनज्ञानस्य । अ साधनसम्बन्ध्यज्ञानिनराकरणमात्रेणैव कृतार्थत्वेन । ५ यत्तरच साधनज्ञानं नानुमानं ततः । ६ 'अपरे तु
मन्यन्ते लिङ्गपरामर्थोऽनुमानमिति । वयं तु पश्यामः सर्वमनुमानमनुमितेस्तन्नान्तरीयकत्वात् । प्रधानोपसर्जनताविवक्षायां लिङ्गपरामर्था इति
न्याय्यम् । कः पुनरत्र न्यायः ? आनन्तर्यप्रतिपत्तिः । यस्माल्लिङ्गपरामर्थादनन्तरं शेषार्थप्रतिपत्तिरिति । तस्माल्लिङ्गपरामर्थो न्याय्य इति ।'—
न्यायवा० पृ० ४५ । लिङ्गपरामर्थो लिङ्गज्ञानमित्यर्थः । ७ अविनीतैरिवचारिभिवलसितं परिकल्पितमत एव तदयुक्तमिति भावः । ६ जैनाः ।
६ लिङ्गज्ञानमनुमानस्योत्पत्तौ कारणम् । तु स्वयमनुमानमित्यर्थः ।
१० आदिपदेन प्रत्यभिज्ञादीनां ग्रहणम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;करणं' इति मु प्रतिपाठः ।

साधनविषयास्तर्के । 'तद्विल्लङ्गज्ञानं व्याप्तिस्मरणादिसहकृतमनु-मानोत्पत्तौ निबन्धनमित्येतत्सुसङ्गतमेवः ।

१८. 'ननु 'भवतां मते साधनमेवानुमाने ।हेतुर्न तु साधन-ज्ञानं 'साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्' इति 'वचनादिति चेत्; न; साधनादित्यत्र निश्चयपथप्राप्ताद्धमादेरिति विवक्षणात्', स्रनि-श्चयपथप्राप्तस्य धूमादेः साधनत्वस्यैवाघटनात् । तथा चोक्तं तस्वार्यश्लोकवात्तिके2—"साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुर्बुधाः" [१-१३-१२०] इति । साधनाज्ज्ञायमानाद्ध्मादेः साध्येऽज्न्यादौ लिङ्गिति यद्विज्ञानं तदनुमानम् । स्रज्ञायमानस्य 'तस्य साध्यज्ञान-जनकत्वे हि सुप्तादीनामगृहीतधूमादीना मप्यग्न्यादिज्ञानोत्पत्ति3-प्रसङ्गः । तस्माज्ज्ञायमानलिङ्गकारणकस्य साध्यज्ञानस्यैव

१ स्मृत्यादिवत् । २ ग्रस्मदीयं कथनं सुयुक्तमेव । ३ नैयायिकः शङ्कते नन्विति । ४ जैनानाम् । ५ पूर्वं निरूपणात् । ६ ग्रत एवाकलङ्कदेवेरुकतम्-

लिङ्गात्साध्याविनाभावाभिनिबोधैकलक्षणात् ।

लिङ्गिधीरनुमानं तत्फलं हानादिबुद्धयः ॥ लघी०का० १२ ;

७ साघनस्य । = जनानाम् । ६ ज्ञायमानं लिङ्गं कारणं यस्य तज्ज्ञाय-मानलिङ्गकारणकं तस्य, साध्याविना नावित्वेन निर्णीतसाघनहेतुकस्येत्यर्थः । ग्रत्रेदं बोध्यम्—न हि वयं केवलं लिङ्गमनुमाने कारणं मन्यामहे, ग्रिप त्वन्यथानुपपन्नत्वेन निश्चितमेव, ग्रज्ञायमानस्य लिङ्गस्यानुमितिकारणत्वा-सम्भवात् । श्रन्यथा यस्य कस्याप्यनुमितिः स्यात् । एतेन यदुक्तं नैयायिकैः

<sup>1 &#</sup>x27;म्रनुमानहेतुः' इति **द प** प्रत्योः पाठः । 2 'श्लोकवात्तिके' इति मुद्रितप्रतिषु पाठः । 3 'ज्ञानोत्पाद' इति **द** प्रतिपाठः ।

साध्याव्युत्पत्तिनिरासकत्वेनानुमानत्वम्, न तु 'लिङ्गपरामर्शादे-रिति बुधाः प्रामाणिका<sup>ः</sup> विदुरिति 'वात्तिकार्थः ।

## श्चनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गः तु कारणं न हि । श्चनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा'।।

यद्यनुमितौ लिङ्गं करणं स्यात्तदाऽनागतेन विनष्टेन वा लिङ्गेन (इयं यज्ञशाला विह्नमती भविष्यति, भाविष्मात् । इयं यज्ञशाला विह्नमत्या-सीत्, भूतव्यमात् [सिद्धान्तमु० टिप्पण] इत्येवंरूपेण) श्रनुमितिनं स्यादनु-मितिकरणस्य लिङ्गस्य तदानीमभावात्'— सिद्धान्तमुक्तावली ६७; तिन्तरस्तम्; लिङ्गस्य ज्ञायमानस्य करणत्वानभ्युपगमेऽज्ञायमानादिप लिङ्गादनु-मितिप्रसङ्गात् । किञ्च, वर्त्तमानत्वेन प्रतीतस्यैव लिङ्गस्यानुमितिहेतुत्वम्, न भविष्यत्वेनातीतत्वेन वा भाव्यतीतयोलिङ्गत्वस्यैवाघटनात् । न हि कश्चित्प्रेक्षावान् भाविष्यमातभाविविह्नमतीतष्यमादतीतविह्न वाऽनुमिनोति । तस्माज्ज्ञायमानलिङ्गकारणकस्यैव साध्यज्ञानस्यानुमानत्विमिति ध्येयम् ।

१ नैयायिकाद्यभिमतस्य । २ **श्रकलङ्कदेवा न्यायविनिश्चये** (का० १७०) । ३ साधनात्साध्यविज्ञानमित्यादि**तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकोय**वार्त्ति-कस्यार्थः । वार्त्तिकलक्षणं तु—

> 'उक्तानुक्तद्विरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते । तं ग्रन्थं वात्तिकं प्राहुर्वीतिकज्ञा मनीषिणः ॥

> > -पराशरोपपुराण ग्र० १८ ।

'उक्तानुक्तद्विरुक्तानां विचारस्य निबन्धनम् । हेतुभिश्च प्रमाणैश्च एतद्वात्तिकलक्षणम् ॥'

 $\times$   $\times$   $\times$ 

'उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ताकारि तु वार्त्तिकम् ।'—हैमकोश । 'वार्त्तिकं हि सूत्राणामनुपपत्तिचोदना तत्परिहारो विशेषाभिषानं प्रसिद्धम् ।' —तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिक पृ० २ ।

#### [साधनस्य लक्षणकथनम्]

\$ १६. कि तत्साधनं यद्धेतुकं साध्यज्ञानमनुमानम् ? इति चेत्; उच्यते—निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिकं साधनम् । यस्य 'साध्याभावासम्भवनियमरूपा व्याप्त्यविनाभावाद्यपरपर्याया साध्यान्यथानुपपत्तिस्तर्काख्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्साधनमि-त्यर्थः । तदुक्तं कुमारनन्दिभट्टारकः—

''ग्रन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं लिङ्गमङ्गचते''1['वादन्याय…]इति ।

#### [साध्यस्य लक्षणकथनम्]

§ २०. किं तत्साध्यं यदिवनाभावः साधनलक्षणम् ? उच्यते— शक्यमभिप्रतमप्रसिद्धं साध्यम् । यत्प्रत्यक्षादिप्रमाणाबाधितत्वेन साधियतुं शक्यम्, वाद्यभिमतत्वेनाभिप्रतम् , 'सन्देहाद्याक्रान्त-त्वेनाप्रसिद्धम्, तदेव साध्यम् । भ्रशक्यस्य साध्यत्वे 'वह्नचनुष्ण-

१ साधनस्य । २ साध्याभाव न भवतीति नियमरूपा । ३ यद्यपि कुमारनिन्दिनोऽयं वादन्यायो नेदानीमुपलभ्यते तथापीयं कारिका सहोत्त-रार्द्धेन विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणपरीक्षायां 'कुमारनिन्दिभट्टारकैंः' पत्रपरीक्षायां च 'कुमारनिन्दिभट्टारकैंरिष स्ववादन्याये निगदित्वात्' इति नामोन्लेखपुरस्सरमुद्धृताऽस्ति । ४ श्रीमाणिक्यनिन्दिभरप्युक्तम्—'इष्टमबा-धितमिद्धं साध्यम्'—परोक्षा० ३-२० । ५ इष्टम् । ६ अव्युत्पत्तिसंशय-विपर्यासविशिष्टोऽर्थः साध्य इति भावः । 'सन्दिग्धविपर्यस्ताव्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपदम्'—परोक्षा० ३-२१ । ७ बाधितस्य । ५ 'बह्निरनुष्णो द्रव्यत्वात्' इत्यादौ वह्नावुष्णस्पर्शेग्राहिणा प्रत्यक्षेण बाधितस्यानुष्णत्वादेरिष साध्यत्वं स्यात् ।

<sup>1 &#</sup>x27;लिङ्गमभ्यत' इति मुद्रितप्रतिषु पाठ: ।

त्वादेरिप साध्यत्वप्रसङ्गात् । भ्रनभिप्रतेस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस-ङ्गात्' । प्रसिद्धस्य साध्यत्वे पुनरनुमानवैयर्थ्यात्'। तदुक्तं न्याय-विनिश्चये—

"साध्यं शक्यमभिप्रतमप्रसिद्धं ततोऽपरम्'। साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः" ॥१७२॥ इति।।

§ २१. श्रयमर्थः 2—यच्छवयमिभिप्रेतमप्रसिद्धं तत्साध्यम् । ततोऽपरं साध्याभासम् । किं तत् ३? विरुद्धादि । विरुद्धं प्रत्यक्षा-दिवाधितम् । ग्रादिशब्दादनभिप्रेतं प्रसिद्धं चेति । कृत एतत् ? साधनाविषयत्वतः —साधनेन गोचरीकर्त्तुमशक्यत्वादित्यकलङ्क-देवानाममिप्रायलेशः । तदभिष्रायसाकल्यं तु 'स्याद्धादिवद्या-

१ स्वेष्टसाघनायोगात् । भ्रत एवाह—'म्रानिष्टाघ्यक्षादिवाघितयोः साध्यत्वं मा भूदितीष्टाबाधितवचनम्'—परीक्षा० ३-२२ । २ साधनाई हि साध्यम्, साधनं चासिद्धस्यैव भवति न सिद्धस्य, पिष्टपेषणानुषङ्गात् । तथा चासिद्धस्य साधनमेवानुमानफलम्, सिद्धस्य तु साध्यत्वे तस्य प्रागेव सिद्धत्वेनानुमानवैफल्यं स्यादेवेति भावः । यदुक्तं स्याद्वादिवद्यापितना—'प्रसिद्धादन्यदप्रसिद्धम्, तदेव साध्यम् । न प्रसिद्धम्, तत्र साधनवैफल्यात् । प्रसिद्धिरेव हि साधनस्य फलम्, सा च प्रागेव सिद्धेति'—न्यायिव० वि० २, ५० ८ । ३ शक्यादिलक्षणात्साध्याद्विपरीतम् । ४ भ्रमिप्रायस्य संक्षेपः। ५ श्रकलङ्कदेवानामभिप्रायसामस्त्यम् । ६ श्रीमद्वादिराजाचार्यो न्यायविन्वस्यविवरणकारः ।

<sup>1</sup> स्ना द प्रत्योः 'इति' पाठो नास्ति । 2 'स्रस्यायमर्थः' इति स्ना प्रतिपाठः । 3 'कि तत् ?' इति द प प्रत्योनिस्ति ।

पतिर्वेद । साधनसाध्यद्वयमधिकृत्य देलोकवात्तिकं च2—
'ग्रन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं तत्र साधनम् ।
साध्यं शक्यमभिप्रे तमप्रसिद्धमुदाहृतम् ।।
[१-१३-२२१] इति ।

[अनुमानं द्विघा विभज्य स्वार्थानुमानस्य निरूपणम्]

§ २३. \*तदनुमानं द्विविधम्—स्वार्थं परार्थं च।तत्र स्वयमेव 'निदिचतात्साधनात्साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम् । 'परोपदेशमनपेक्ष्य स्वयमेव निद्यितात्प्राक्तकानुभूतव्याप्तिस्मरण'सहकृताद्धूमादेः साधनादृत्पन्नं पर्वतादौ धर्मिण्यग्न्यादेः साध्यस्य ज्ञानं स्वार्थानु-

१ स्राश्रित्य । २ तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकम् । ३ स्रन्यथानुपपत्तिरिवना-भावः, सा एवैका लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्त्तथा साधनम्, न पक्षधमंत्वादि-त्रितयलक्षणं पञ्चलक्षणं वा बौद्ध-नैयायिकाभिमतम् । ४ उक्तलक्षणलिक्ष-तम् । ४ प्रत्यक्षादिना ज्ञातात् । ६ प्रतिज्ञादिवाक्यप्रयोगम् । ७ 'हेतुग्रहण-सम्बन्धस्मरणपूर्वकं जायमानं साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम्, यथा गृहीत-धूमस्य स्मृतव्याप्तिकस्य 'पर्वतो विह्नमान्' इति ज्ञानम् । स्रत्र हेतुग्रहण-सम्बन्धस्मरणयोः समुदितयोरेव कारणत्ववसेयम्'-जैनतर्कभा० पृ० १२ । स्रनुमाता हि पर्वतादौ धूमं दृष्ट्वा महानसादौ गृहीतव्याप्ति स्मृत्वा च 'पर्वतोऽयं विह्नमान्' इत्यनुमिनोति । यत्रेयमनुमितिः परोपदेशमनपेक्ष्य स्वयमेव निश्चितात्साधनाद्भवित तत्स्वार्थानुमानमिति मावः ।

<sup>1 &#</sup>x27;विवेद' इति मु प्रतिपाठः । २ 'च' इति द प्रतौ नास्ति ।

मानिमत्यर्थः । यथा-पर्वतोऽयमिनमान् धमवत्त्वादिति । 'स्रयं हि स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोल्लेखः । यथा 'स्रयं घटः' इति शब्देन प्रत्यक्षस्य' । 'पर्वतोऽयमिनमान् धूमवत्त्वात्' इत्यनेन प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तव्यम्।।

## [स्वार्थानुमानस्याङ्गप्रतिपादनम्]

§ २४. ग्रस्य च स्वार्थानुमानस्य त्रीण्यङ्गानि— धर्मी, साध्यम्, साधनं च । तत्र साधनं गमकत्वेनाङ्गम् । साध्यं तु गम्यत्वेन । धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेन । ध्राधारविशेषनिष्ठतया हि साध्यसिद्धिरनुमानप्रयोजनम्, धर्ममात्रस्य तु व्याप्तिनिश्चयकाल एव सिद्धत्वात् 'यत्र तत्र धूमवत्त्वं तत्र तत्राग्निमत्त्वम्' इति ।

१२५. अथवा2, पक्षो हेतुरित्यङ्गद्वयं स्वार्थानुमानस्य, साध्य-धर्मविशिष्टस्य धर्मिणः पक्षत्वात् । तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मि-साध्यसाधनभेदात् त्रीण्यङ्गानि पक्षसाधनभेदादङ्गद्वयं वेति सिद्धम्,

१ ननु स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपत्वात्कथं तस्य 'पर्वतोऽयमिनमान् घूम-वत्त्वात्' इति शब्देनोल्लेखः? इत्यत **ग्राह ग्रयमिति**। ग्रनुमाता येन प्रकारेण स्वार्थानुमानं करोति तत्प्रकारप्रदर्शनार्थमेव ज्ञानरूपस्यापि तस्य शब्दिवध-योल्लेखः। भवित हि यथा 'इदं मदीयं पुस्तकम्' इति शब्देन प्रत्यक्षस्या-प्युल्लेखः। ततो न कोऽपि दोष इति । २ उल्लेख इति पूर्वेण सम्बन्धः। ३ पक्षः। ४ ज्ञापकत्वेन । ५ ज्ञाप्यत्वेन । ६ धर्मिणः स्वार्थानुमानाङ्गत्वे युक्तिः। ७ प्रकारान्तरेण स्वार्थानुमानस्याङ्गप्रतिपादनार्थमाह ग्रयवेति।

<sup>1</sup> म मु प्रतिषु स्थितिरवगन्तव्या' इति पाठः । 2 'ग्रथवा' इति पाठो मुक्रितप्रतिषु नास्ति ।

'विवक्षाया 'वैचित्र्यात् । 'पूर्वत्र हि धर्मिधर्मभेदविवक्षा, 'उत्तरत्र तु । 'तत्समुदायविवक्षा । स एष धर्मित्वेनाभिमतः प्रसिद्ध एव । तदुक्तमभियुक्तै:-- 'प्रसिद्धो धर्मी'' [परीक्षा ३-२७] इति ।

## [र्घामणस्त्रिघा प्रसिद्धेनिरूपणम्]

§ २६. प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः 'क्वचित्प्रमाणात्, क्वचिद्धिकल्पात्", क्वचित्प्रमाण-विकल्पाभ्याम् । तत्र 'प्रत्यक्षाद्यन्यतमावधृतत्वं प्रमाणप्रसिद्धत्वम् । ग्रनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्यय2गोचरत्वं विकल्पप्रसिद्धत्वम् । 'तद्द्वयविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम् ।

§ २७. 'प्रमाणसिद्धो धर्मी यथा-धूमवत्त्वादिग्नमत्त्वे साध्ये पर्वतः । 'स खलु प्रत्यक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धो धर्मी यथाप्रस्ति सर्वज्ञः सुनिद्धित्रतासम्भवद्बाधकप्रमाणत्वादित्यस्तित्वे साध्ये सर्वज्ञः । प्रथवा, खरविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये खरविषाणम् । सर्वज्ञो ह्यस्तित्वसिद्धेः प्राग् न प्रत्यक्षादिप्रमाण-

१ प्रतिपादनेच्छायाः । २ भिन्नत्वात् । ३ अङ्गत्रयप्रतिपादने । ४ अङ्गद्वयवचने । ५ धर्मधर्मिणारैक्यिवविक्षा, यतो हि तत्समुदायस्य पक्षत्ववचनात् । ६ अनुमाने । ७ प्रतीतेः । ६ प्रत्यक्षादीनामन्यतमेन प्रमाणेनावघृतत्वम्, निश्चतत्विमत्यर्थः । ६ प्रमाणिवकत्पोभयविषयत्वम् । १० उक्तानां त्रिविधधर्मिणां क्रमेणोदाहरणानि प्रदर्शयति प्रमाणेति । ११ पर्वतः ।

<sup>1</sup> द प्रतौ 'तु' स्थाने 'च' पाठः । 2 'ग्रानिश्चितप्रामाण्यप्रत्यय' इति द प्रतिपाठः ।

सिद्धः, श्रिप तु 'प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोऽयं धर्मी । तथा खरिवषाणमिष नास्तित्वसिद्धेः प्राग्विकल्पसिद्धम्'। 'उभय-सिद्धो धर्मी यथा-'शब्दः परिणामी कृतकत्वादित्यत्र शब्दः । सि हि वर्त्तमानः प्रत्यक्षगम्यः, भूतो भविष्यंश्च विकल्पगम्यः । सि सर्वोऽपि धर्मीति प्रमाण-विकल्पसिद्धो धर्मी । प्रमाणोभय-सिद्धयोर्धिमणोः साध्ये कामचारः' । विकल्पसिद्धे तु धर्मिणि 'सत्तासत्तयोरेव साध्यत्विमिति नियमः । तदुक्तम्-"विकल्पसिद्धं 'तस्मिन् सत्तेतरे' साध्ये'' [परीक्षा ३-२६] इति ।

६२८. तदेवं परोपदेशानपेक्षिणः। साधनाद् ''दृश्यमानाद्धर्मि-निष्ठतया साध्ये यद्विज्ञानं तत्स्वार्थानुमानमिति स्थितम् ।तदुक्तम्-

१ सम्भावनामात्रसिद्धः, सम्भावना प्रतीतिविकल्प इत्येकार्थकाः। २ तथा वाहुः श्रीमाणिक्यनिद्धः— 'निकल्पसिद्धे तस्मिन् सत्तेत्तरे साध्ये' 'ग्रस्ति सर्वज्ञो नास्ति खरविषाणम्'— परीक्षा० २-२८,२६। ३ प्रमाणविकल्प-सिद्धः। ४ ग्रत्र शब्दत्वेन निखिलशब्दानां ग्रहणम्, तेषु वर्त्तमानशब्दाः श्रावणप्रत्यक्षेण गम्याः सन्ति, भूता भविष्यन्तश्च प्रतीतिसिद्धाः सन्ति, ग्रतः शब्दस्योभयसिद्धधर्मित्वमिति भावः। ५ ग्रनियमः। ६ सत्ता ग्रस्तित्वम्, ग्रे द्वे एवात्र विकल्पसिद्धे धर्मिण साध्ये भवतः, 'ग्रस्ति सर्वज्ञः' इत्यादौ सत्ता साध्या, 'नास्ति खरविषाणम्' इत्यादौ वासत्ता साध्या इत्येवं नियम एव, न प्रमाणोभयसिद्धधर्मिवत्कामचारस्तत्रेन्त्यवसेयम्। ७ धर्मिणि। ६ सत्तासत्ते । ६ भवत इति क्रियाध्याहारः। १० एतत्पदप्रयोगात् साधनस्य वर्त्तमानकालिकत्वं प्रकटितं बोद्धव्यम्, तेन भूतभाविष्मादेर्भूतभाविवह्मयादिसाध्यं प्रति साधनत्वं निरस्तम्।

<sup>1 &#</sup>x27;परोपदेशानपेक्षेण' इति श्रा प्रतिपाठः ।

परोपदेशाभावेऽिप साधनात्साध्यबोधनम् । यद्द्रष्ट्र'र्जायते स्वार्थमनुमानं तदुच्यते ॥[ ] इति ।

#### [परार्थानुमानस्य निरूपणम्]

१२६. परोपदेशमपेक्ष्य यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थानु-मानम् । 'प्रतिज्ञा-हेतुरूपपरोपदेशवशात् श्रोतुरुत्पन्नं साधनात् साध्यविज्ञानं परार्थानुमानमित्यर्थः । यथा-पर्वतोऽयमग्निमान् भवितुर्महिति धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति वाक्ये केनचित्प्रयुक्ते तद्वाक्यार्थं 'पर्यालोचयतः 'स्मृतव्याप्तिकस्य श्रोतुरनुमानमुप-जायते ।

६३०. परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित् ';त एवं प्रष्टव्याः तत् किं मुख्यानुमानम् ग्रथा 'गौणानुमानम् इति ? न तावन्मुख्यानुमानम्, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात् । गौणानुमानं 'तद्वाक्यमिति त्वनुमन्यामहे', 'तत्कारणे 'तद्वचपदेशोपपत्तेरायु2- र्घृतमित्यादिवत् ।

१ अनुमातुः । २ कोऽसौ परोपदेश इत्याह प्रतिकाहेतुरूपेति । ३ वि वारयतः । ४ महानसे पूर्वगृहीतव्याप्ति स्मरतः । ५ नैयायिकादयः । ६ औपचारिकानुमानम् । ७ परोपदेशवाक्यम् । ६ वयं जैनाः । ६ परार्थानुमानकारणे परोपदेशवाक्ये । १० परार्थानुमानव्यपदेशघटनात्, तत उपचारादेव परोपदेशवाक्यं परार्थानुमानम् । परमार्थतस्तु तज्जन्यं ज्ञानमेव परार्थानुमानमिति । यदाह श्रीमाणिक्यनन्दी— 'परार्थं तु तदर्थपरार्माश-वचनाज्जातम्'-परीक्षा० ३-५६, 'तद्वचनमित तद्वेतुत्वात्'-परीक्षा० ३-५६,

<sup>1</sup> म मु 'ग्रथवा' इति पाठः । 2 म मु 'रायुर्वे घृतं इति पाठः ।

[परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिज्ञा-हेतुरूपावयवद्वयस्य प्रतिपादनम्]

§ ३१. तस्यैतस्य परार्थानुमानस्याङ्गसम्पत्तिः स्वार्थानुमान-वत् । परार्थानुमानप्रयोजकस्य च वाक्यस्य । द्वाववयवौ-प्रतिज्ञा । हेतुरच । तत्र धर्म-धर्मिसमुदायरूपस्य पक्षस्य वचनं प्रतिज्ञा । यथा-पर्वतोऽयमग्निमान्' इति । साध्याविनाभाविसाधनवचनं हेतुः । यथा-'धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेः' इति 'तथैव धूमवत्त्वोप-पत्तेः'-इति वा२ । ग्रनयोर्हेतुप्रयोगयोरुक्तिवैचित्र्यमात्रम्' । 'पूर्वत्र धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरित्ययमर्थः-धूमवत्त्वस्याग्निमत्त्वाभावेऽनु-पपत्तेरिति निषधमुखेन कथनम् ३। द्वितोये तु धूमवत्त्वोपपत्तेरित्ययमर्थः-ग्रग्निमत्वे सत्येव धूमवत्त्वस्योपपत्तेरिति विधिमुखेन प्रतिपादनम् । ग्रर्थस्तु । निच्चते, 'उभयत्राऽप्यविनाभावि-साधनाभिधानाविशेषात् । ग्रतस्तयोर्हेतुप्रयोगयोरन्यतर एव वक्तव्यः, उभयप्रयोगे पौनरुक्त्यात् । तथा चोक्तलक्षणा प्रतिज्ञा, एतयोरन्यतरो हेतुप्रयोगञ्चेत्यवयवद्वयं परार्थानुमानवाक्यस्येति स्थितः, व्युत्पन्नस्य श्रोतुस्ताव न्मात्रेणैवानुमित्युदयात् ।

श्रीहेमचन्द्राचार्योऽप्याह—'यथोक्तसाघनाभिधानजः परार्थम्' 'वचनमुप-चारात्'—प्रमाणमी० २,१, १-२ ।

१ केवलं कथनभेद: । २ हेतुप्रयोगे । ३ हेतुप्रयोगे । ४ हेतुप्रयोगद्वये-ऽपि । ५ एकतर एव । ६ प्रतिज्ञाहेतुद्वयेनैव ।

<sup>1</sup> द प प्रत्योः 'च वाक्यस्य' इति पाठो नास्ति । 2 द प प्रत्योः 'च' पाठः । 3 श्रा मु म प्रतिषु 'प्रतिपादनम्' इति पाठः । 4 श्रा मु म प्रतिषु 'कथनम्' पाठः । 5 'भ्रथंतस्तु' इति द प्रतिपाठः ।

# [नैयायिकाभिमतपञ्चावयवानां निरासः]

§ ३२. 'नैयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोक्ताभ्यां द्वाभ्यामवयवाभ्यां सममुदाहरणमुपनयो निगमनं चेति पञ्चावय-वानाहुः। तथा च ते सूत्रयन्ति "प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमना-न्यवयवाः" [न्यायमू० १-१-३२] इति। तांश्च ते लक्षणपुरस्सरमु-

१ ग्रवयवमान्यतामभिप्रेत्य दार्शनिकानां मतभेदो वर्त्तते । तथा हि-नैयायिकास्तावत् मूले प्रदर्शितान् प्रतिज्ञादीन् पञ्चावयवान् प्रतिपेदिरे । नैयायिकैकदेशिनः 'पूर्वोक्ताः पञ्च, जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्राप्तिः, प्रयो-जनम्, संशयव्युदासः' (न्यायभा० १-१-३२) इति दशावयवान् वाक्ये संचक्षते । मीमांसकाः 'तत्राबाधित इति प्रतिज्ञा, ज्ञातसम्बन्धनियमस्ये-त्यनेन दृष्टान्तवचनम्, एकदेशदंशनादिति हेत्वभिधानम्, तदेवं त्र्यवयव-साधनम्' (प्रकरणपञ्जि प० ८३) इत्येतान् त्र्यवयवान् मन्यन्ते । सांख्याः 'पक्षहेतुदृष्टान्ता इति त्र्यवयवं साधनम्' (सांख्य० माठरवृ० का० ५) प्रतिपादयन्ति । बौद्धतार्किक**दिग्नागः** 'पक्षहेतुदृष्टान्तवचनैर्हि प्रास्नि-कानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यते  $\times \times \times$  एतान्येव त्रयोऽवयवा इत्युच्यन्ते ' (न्याय० पृ० १४, १६) इति प्ररूपयति । केचिन्मीमांसकाः प्रतिज्ञा-हेतुदाहरणोपनयान् चतुरोऽवयवान् कथयन्ति (**प्रमेयर०** ३-३६) । **घर्म-**कीर्तिस्तन्मतानुसारिणो बौद्धाश्च हेतुदष्टान्ताविति द्वाववयवौ (प्रमाण-वा० १-२८, वादन्या० पृ० ६१), 'हेतुरेव हि केवल:' (प्रमाणवा० १-२८) इति केवलं हेतुरूपमेकमवयवमि च निरूपयन्ति । वैशेपिकाश्च 'ग्रवयवाः पूनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्घानप्रत्याम्नायाः' (प्रशस्तपाद-भा० पृ० ११४) इत्युक्तान् पञ्चावयवान् मेनिरे । स्याद्वादिनो जैनास्स्त 'एतद्द्वयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणम्' (परीक्षा॰ ३-३७) इति प्रतिज्ञा-हेतूरूपावयवद्वयमेव मन्यन्त इति विवेक:।

दाहरिनत च !। तद्यथा—पक्षवचनं प्रतिज्ञा, यथा—पर्वतोऽयमिन मानिति। साधनत्वप्रकाशार्थं 2 पञ्चम्यन्तं लिङ्गवचनं हेतुः, यथा— धूमवत्त्वादिति। व्याप्तिपूर्वकदृष्टान्तवचनमुदाहरणम्, यथा—यो यो धूमवानसावसाविनमान्, यथा महानस इति साधम्योदाहरणम्। यो योऽन्निमान्न भवति स स धूमवान्न भवति, यथा महाह्रद इति वैधम्योदाहरणम्। पूर्वत्रोदाहरणभेदे हेतोरन्वयव्याप्तः' प्रदर्श्यते, द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्तः'। तद्यथा—ग्रन्वयव्याप्तिप्रदर्शन-स्थानमन्वयदृष्टान्तः', व्यतिरेकव्याप्तिप्रदर्शनप्रदेशो व्यतिरेक-दृष्टान्तः'। एवं दृष्टान्तद्वैविध्यात्तद्वचनस्योदाहणस्यापि द्वैविध्यं बोध्यम्। ग्रनयोश्चोदाहरणयोरन्यतरप्रयोगेणैव पर्याप्तत्वादित-राप्रयोगः। दृष्टान्तापेक्षया पक्षे 3 हेतो स्पसंहारवचनमुपनयःः', तथा

१ साधनसद्भावपूर्वकसाध्यसद्भावप्रदर्शनमन्वयव्याप्तिः । २ साध्या-भावपूर्वकसाधनाभावप्रदर्शनं व्यतिरेकव्याप्तिः । ३ 'यत्र प्रयोज्यप्रयोजक-भावेन साध्यसाधनयोधंमयोरस्तित्वं ख्याप्यते स साधम्यंदृष्टान्तः । यद्यत् कृतकं तत्तदनित्यं दृष्टम्, यथा घट इति'—न्यायकलि० पृ० ११ । ४ 'यत्र साध्याभावप्रयुक्तो हेत्वभावः ख्याप्यते स वैधम्यंदृष्टान्तः । यत्रानित्यत्वं नास्ति तत्र कृतकत्वमपि नास्ति, यथा म्राकाश इति' (न्यायकलि० पृ० ११) एतदुभयमधिकृत्य कैश्चिदुक्तम्—'साध्येनानुगमो हेतोः साध्याभावे च नास्तिता इति' (न्यायवात्तिक पृ० १३७) । ४ 'साधम्यंवधम्योदाहरणानुसारेण तथेति, न तथेति वा साध्यधमिणि हेतोस्पसंहार उपनयः'— न्यायकलि० पृ० १२ ।

<sup>1</sup> **मुद्रित**प्रतिषु 'च' पाठो नास्ति । 2 **मु म** 'प्रकाशनार्थं' । 3 **मु** 'पक्षहेतो' ।

चायं घूमवानिति । हेतुपूर्वकं पुनः 1 पक्षवचनं निगमनम् , तस्मा-दिग्निमानेवेति । एते पञ्चावयवाः परार्थानुमानप्रयोगस्य । तद-न्यतमाभावे वीतरागकथायां विजिगीषुकथायां च2 नानुमिति- हदेतीति नैयायिकानामभिमतिः 3 ।

§ ३३. तदेतदिवमृश्याभिमननम्; वीतरागकथायां प्रति-पाद्याशयानुरोधेनावयवाधिक्येऽपि विजिगोषुकथायां प्रतिज्ञाहेतु-रूपावयवद्वयेनैव पर्याप्तेः किमप्रयोजनैरन्यैरवयवैः।

[विजिगीपुकथायां प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्वयस्यैव सार्थक्यमिति]

§ ३४. तथा हि-वादिप्रतिवादिनोः स्वमतस्थापनार्थं जयपरा-जयपर्यन्तं परस्परं प्रवर्त्तमानो वाग्व्यापारो विजिगीषुकथा। गुरुशिष्याणां विशिष्टविदुषां वाऽ रागद्वेषरहितानां तत्त्वनिर्णय-

१ द्विविधे हेतौ द्विविधे च दृष्टान्ते द्विविधे चोपतये तुल्यमेव हेत्वपदेशेन पुनः साधम्योपसंहरणान्निगमनम्'—न्यायकानि० पृ० १२। २ ते इमे प्रतिज्ञादयो निगमनान्ताः पञ्चावयवाः स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रति-पत्तिमुत्पादियतुमिच्छता यथानिर्दिष्टकमकाः प्रयोक्तव्याः। एतदेव साधनवाक्यं परार्थानुमानमाचक्षते।'—न्यायकानि० पृ० १२। ३ प्रतिज्ञादीनामेकतमस्याऽप्यभावे। ४ 'वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा। सा द्विविधा—वीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति।—न्यायसार पृ० १४। ५ वचनप्रवृत्तिः।

<sup>1</sup> मुद्रितप्रती 'पुनः' नास्ति । 2 श्रा म मु प्रतिषु 'वा' पाठः । 3 म मु प्रतिषु 'मतम्' । 4 द प प्रत्योः 'वीतरागकथायां नु' इति पाठः । 5 द 'वा' पाठो नास्ति ।

पर्यन्त परस्परं प्रवर्त्तमानो वाग्व्यापारो वीतरागकथा'। तत्र' विजगीषुकथा वाद इति चोच्यते'। 'केचिद्वीतरागकथा वाद इति कथयन्ति, तत्पारिभाषिकमेव'। न हि लोके गुरुशिष्यादिवाग्व्यापारे वादव्यवहारः, विजिगीषुवाग्व्यवहार एव वादत्वप्रसिद्धेः।। यथा स्वामिसमन्तभद्वाचार्यैः सर्वे 2सर्वथैकान्तवादिनो वादे जिता इति । तस्मिश्च वादे परार्थानुमानवाक्यस्य प्रतिज्ञा हेतुरित्यवयवद्वयमे-वोपकारकम्, नोदाहरणादिकम्। तद्यथा—लिगवचनात्मकेन हेतुना तावदवश्यं भवितव्यम्, लिङ्गज्ञानाभावेऽनुमितरेवानुदयात्। पक्ष-वचनरूपया प्रतिज्ञयाऽपि भवितव्यम्, 'ग्रन्यथाऽभिमतसाध्यनिश्च-याभावे साध्यसन्देहवतः श्रोतुरनुमित्यनुदयात्। तदुक्तम् – "एतद्वयः मेवानुमानाङ्गम् ""[परीक्षा ३-३७]इति । ग्रयमर्थः – एतयोः प्रतिज्ञा-

१ जयपराजयाभिप्रायरिहता तत्त्विज्ञासया क्रियमाणा तत्त्वचर्चा वीतरागकथा इति भावः । २ उभयोर्मध्ये । ३ यथोक्तम्—

प्रत्यनीकव्यवच्छेदप्रकारेणैव सिद्धये।

वचनं सायनादीनां वादः सोऽयं जिगीषतोः ।। न्यायवि०का० ३८२।

४ नैयायिकाः—'गुर्वादिभिः सह वादः  $\times \times \times$  गुर्वादिभिः सह वादोपदेशात्, यस्मादयं तत्त्ववुभृत्सुर्गुर्वादिभिः सह त्रिविधं (ग्रनिधगत-तत्त्वविधम्, संशयितवृत्तिम्, ग्रध्यवसिताभ्यनुज्ञानम्) फलमाकाङ्क्षन् वादं करोति ।'—न्यायवा० पृ० १४६ । यत्र वीतरागो वीतरागेणैव सह तत्त्विनर्णयार्थं साधनोपालम्भौ करोति सा दीतरागकथा वादसंज्ञयोच्यते ।'—न्यायसार पृ० १५ । ५ कथनमात्रम्, न तु वास्त्विकम् । ६ प्रतिज्ञाया ग्रभावे । ७ (एतद्द्यमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणम्' इत्युपलब्धसूत्रपाठः ।

<sup>1</sup> द 'सिद्धेः' पाठः । 2 द 'सर्वे' पाठो नास्ति ।

हेत्वोर्द्धयमेवानुमानस्य परार्थानुमानस्याङ्गम् । वाद इति शेषः । एवकारेणावधारणपरेण' नोदाहरणादिकमिति सूचितं भवति । 'व्युत्पन्नस्यैव हि वादाधिकारः, प्रतिज्ञाहेतुप्रयोग।मात्रेणेवोदाहर-णादिप्रतिपाद्यस्यार्थस्य गम्यमानस्य व्युत्पन्नेन ज्ञातुं शक्यत्वात् । गम्यमानस्याऽप्यभिधाने 'पौनक्कत्यप्रसङ्गादिति ।

§ ३५. 'स्यादेतत्, प्रतिज्ञाप्रयोगेऽि पौनरुक्त्यमेव, 'तदिभ-घयस्य पक्षस्यापि 'प्रस्तावादिना गम्यमानत्वात् । तथा च लिङ्ग-वचन3लक्षणो हेतुरेक एव वादे प्रयोक्तव्य' इति वदन् बौद्धपशु-रात्मनो ''दुर्विदग्धत्व4 मुद्घोषयिति'' । हेतुमात्रप्रयोगे व्युत्पन्न-स्यापि साध्यसन्देहानिवृत्तेः'' । तस्मादवश्यं प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या । तदुक्तम्-''साध्यसन्देहापनोदार्थं''गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्'' [परीक्षा ३-३४] इति । तदेवं'' वादापेक्षया परार्थानुमानस्य प्रतिज्ञाहेतुरूपमवयवद्वयमेव, न न्यूनं न5 चाधिकमिति स्थितम् । ''प्रपञ्चः पुनरवयविचारस्य पत्रपरीक्षायामोक्षणीयः'' ।

१ इतरव्यवच्छेदकेन । २ ज्ञापितम् । ३ वादकरणसमथंस्यैव वक्तुः । ४ वचने । ५ पुनर्वचनं पौनस्कत्यम् । ६ सौगतः शङ्कते । ७ प्रतिज्ञायाः प्रतिपाद्यस्य । ८ प्रकरणव्याप्तिप्रदर्शनादिना । ६ प्रतिज्ञामन्तरेण केवलस्य हेतोरेव प्रयोगः करणीयः, 'हेतुरेव हि केवलः' इति धर्मकीर्तिवचनात् । १० जाडचम् ११ प्रकटयति । १२ साध्यस्य सन्देहो न निवर्त्तते । १३ साध्यसं-स्यनिवृत्त्यर्थम् । १४ विजिगीपुकथामाश्रित्य । १५ विस्तरः । १६ दृष्टव्यः ।

<sup>1</sup> द प प्रत्योः 'प्रतिज्ञाहेतुमात्रे' इति पाठः । 2 मु 'इति' नास्ति । 3 द 'वचन'नास्ति । 4 प मु'दुर्विदग्वता' पाठः । 5 'नाधिक'इति मु प्रतिपाठः ।

# [वीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्यौचित्यसमर्थनम्]

§ ३६. वीतरागकथायां तु प्रतिपाद्याशयानुरोधेन' प्रतिज्ञाहेतू द्वाववयवी, प्रतिज्ञाहेतूदाहरणानि त्रयः, प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनया- इचत्वारः, प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि वा।पञ्चेति यथा- योग2 प्रयोगपरिपाटी'। तदुक्तं कुमारनन्दिभट्टारकः—

"प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः"-[वादन्यायः ] इति । तदेवं प्रतिज्ञादिरूपात्परोपदेशादुत्पन्नं परार्थानुमानम् । तदुक्तम्—

परोपदेशसापेक्षं साधनात्साध्यवेदनम्'।
श्रोतुर्यज्जायते सा हि परार्थानुमितिर्मता ॥ ] इति।
तथा च स्वार्थं परार्थं चेति द्विविधमनुमानं साध्याविनाभावनिश्चयैकलक्षणाद्धेतोरुत्पद्यते।

१ प्रतिपाद्याः शिष्यास्तेषामाशयोऽभिप्रायस्तदपेक्षया। २ परार्थानुमान-वाक्यावयववचनसमुदायः प्रयोगपरिपाटी । ग्रन्नायं भावः—वीतरागकथा-यामवयवप्रयोगस्य न कश्चिन्नियमः, तत्र याविद्धः प्रयोगैः प्रतिपाद्यो बोधनीयो भवित तावन्तस्ते प्रयोक्तव्याः । दृश्यन्ते खलु केचिद् द्वाम्या-मवयवाभ्यां प्रकृतार्थं प्रतिपद्यन्ते, केचन त्रिभिरवयवैः, ग्रपरे चतुभिरवयवैः, ग्रन्ये पञ्चभिरवयवैः, ग्रत उक्तं 'प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः' इति । ग्रत एव च परानुग्रहप्रवृत्तैः शास्त्रकारैः प्रतिपाद्यावबोधनदृष्टि-भिस्तथैव प्ररूपणात् । व्युत्पन्नप्रज्ञानां तु न तथाऽनियमः, तेषां कृते तु प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्वयस्यैव पर्याग्तत्वादस्ति तादृङ्नियमः । ३ ज्ञानम् । ४ साध्यज्ञानम् ।

<sup>1</sup> द 'वा' नास्ति । 2 म मु 'यथायोग्यं' पाठः ।

# [बौद्धाभिमतत्रैरूप्यहेतुलक्षणस्य निरासः]

§ ३७. इत्थमन्यथानुपपत्त्येकलक्षणो हेतुरनुमितिप्रयोजको इति 'प्रथितेऽप्यार्हते। मते तदेतदिवतक्यान्ये 'ऽन्यथा 'ऽप्याहुः। तत्र तावसाथागताः 'पक्षधर्मत्वादित्रितयलक्षणा 2 िल्ल ङ्कादनुमानोत्थानम्' इति वर्णयन्ति । तथा हि—पक्षधर्मत्वम्, सपक्षे सत्त्वम्, वि-पक्षाद्वचावृत्तिरिति हेतोस्त्रीणि रूपाणि। तत्र साध्यधमंविशिष्टो धर्मी पक्षः, यथा 'धूमध्वजानुमाने पर्वतः, तस्मिन् व्याप्य वर्त्तमानत्वं हेतोः पक्षधर्मत्वम्। साध्यसजातोयधर्मा धर्मी सपक्षः, यथा तत्रैव महानसः,तस्मिन् सर्वत्रैकदेशे वा वर्त्तमानत्वं हेतोः सपक्षे सत्त्वम्। साध्यविरुद्धधर्मा धर्मी विपक्षः, यथा तत्रैव हुदः ३, 'तस्मात्सर्वस्माद्

१ जनक इत्यर्थः । २ प्रसिद्धे । ३ सौगतादयः । ४ त्रैरूप्यादिकम् । ५ श्रयमभिप्रायो बौद्धानाम्—नान्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयैकलक्षणं साध-नम्, श्रिप तु पक्षधर्मत्वादिरूपत्रययुक्तम्, तेनैवासिद्धत्वादिदोषपरिहारात् । उक्तं च ।—

हेतोस्त्रिष्वपि रूपेषु निर्णयस्तेन वर्णितः । श्रसिद्धविपरीतार्थव्यभिचारिविपक्षतः ॥

प्रमाणवा० १-१६।

'हेतुस्त्रिरूपः । कि पुनस्त्रैरूप्यम् ?पक्षधर्मत्वम्, सपक्षे सत्त्वम्, विपक्षे चासत्त्वमिति ।' न्यायप्र० पृ० १ । अत्र न्यायिन्दुटी० पृ० ३१,३३ । वादन्याय० पृ. ६० । तत्त्वसं० पृ. ४०४ इत्याद्यपि दृष्टव्यम् । ६ घूमध्वजो विह्नः, घूमस्य तज्ज्ञापकत्वात् । ७ घूमध्वजानुमाने । ८ ह्रदादिसर्वविपक्षात् ।

<sup>1</sup> म मु 'ग्राह्तमते' पाठः । 2 व प 'लक्षणिलङ्का' इति पाठः । 3 ग्रा म मु 'महाहृदः' इति पाठः ।

व्यावृत्तत्वं हेतोविपक्षाद् व्यावृत्तिः । तानीमानि त्रीणि रूपाणि मिलितानि हेतोर्लक्षणम् । 'ग्रन्यतमाभावे हेतोराभासत्वं' स्यादिति ।

§ ३८. 'तदसङ्गतम्; कृत्तिकोदयादेहेंतोरपक्षधर्मस्य' शक-टोदयादिसाध्यगमकत्वदर्शनात्। तथा हि—शकटं मुहूर्त्तान्ते उदे-ष्यति कृत्तिकोदयादिति। ग्रत्र हि—शकटं धर्मी।, मुहूर्त्तान्तोदयः2 साध्यः, कृत्तिकोदयो हेतुः। न हि कृत्तिकोदयो हेतुः पक्षीकृते शकटे वर्त्तते, ग्रतो न पक्षधर्मः। 'तथाप्यन्थानुपपत्तिबलाच्छक-टोदयाख्यं साध्यं गमयत्येव"। तस्माद् बौद्धाभिमतं हेतोर्लक्षणम-व्याप्तम्'।

[नैयायिकाभिमतपाञ्चरूप्यहेतुलक्षणस्य निरासः] § ३६. नैयायिकास्तु पाञ्चरूप्यं हेतोर्लक्षणमाचक्षते । तथा हि—

१ विश्वभावृत्तित्त्वं विषक्षाद् व्यावृत्तिः। २ प्रोक्तरूपत्रयाणामेकैकापाये। ३ तन्नामको हेत्वाभासः स्यादिति भावः। तथा च पक्षघमंत्वाभावेऽसिद्ध-त्वम्, सपक्षसत्त्वविरहे विरुद्धत्वम्, विपक्षाद्वधावृत्त्यभावे चानैकान्तिकत्व-मिति। ४ प्रक्षेऽवर्तमानस्य। ६ पक्षघमंत्वाऽभावेऽपि। ७ किञ्च, 'उपिर वृष्टिरभूत्, ग्रघोपूरान्यथानुप-पत्तेः' इत्यादाविप पक्षघमंत्वं नास्ति तथापि गमकत्वं सर्वेरभ्युपगम्यते, ग्रन्थथानुपपत्तिसद्भावात्। ग्रतः सैव हेतोः प्रधानं लक्षणमस्तु ? कि श्रै-रूप्येण। ५ ग्रव्याप्तिसद्भावात्। ग्रतः सैव हेतोः प्रधानं लक्षणमस्तु ? कि श्रै-रूप्येण। ५ ग्रव्याप्तिसद्भावातिद्याप्तम् । ग्रव्याप्तिमद्भावातिद्याप्तम्।

<sup>1</sup> मु 'शकटः पक्षः' पाठः । 2 म मु 'मुहूर्तान्ते उदयः' पाठः ।

पक्षधर्मत्वम्, सपक्षे सत्त्वम्, विपक्षाद्वचावृत्तिः स्रबाधितविषय-त्वम्, भ्रसत्प्रतिपक्षत्वं चेति पञ्च रूपाणि । 'तत्राद्यानि<sup>ः</sup> त्रीण्युक्त-लक्षणानि । साध्यविपरोतनिश्चायकप्रवलप्रमाणरहितत्वमबाधित-विषयत्वम् । तादृशसमवलप्रमाणशून्यत्वमसत्प्रतिपक्षत्वम् । तद्यथा -- पर्वतोऽयमग्निमान्, घूमवत्त्वात्, यो यो घूमवानसा।वसावग्नि-मान्, यथा महानसः, यो योऽग्निमान्न भवति स घूमवान्न भवति, यथा महाह्रदः, तथा चायं धूमवांस्तस्मादग्निमानेवेति । 'ग्रत्र ह्यग्निमत्त्वेन साध्यधर्मेण विशिष्ट: पर्वताख्यो धर्मी पक्ष:, धूमवत्त्वं हेतु: । तस्य च तावत्पक्षधर्मत्वमस्ति, पक्षीकृते पर्वते वर्त्तमान-त्त्वात् । सपक्षे सत्त्वमप्यस्ति, सपक्षे महानसे वर्त्तमानत्वात् । 'ननु केषुचित्सपक्षेषु घूमवत्त्वं न वर्त्तते, ग्रङ्गारावस्थापन्नाग्नि-मत्सु प्रदेशेषु धूमाभावात्, इति चेत्; न; सपक्षैकदेशवृत्तेरपि हेतु-त्वात्, सपक्षे सर्वत्रैकदेशे वा वृत्तिर्हेतोः सपक्षे सत्त्वमित्युक्तत्वात् । विपक्षाद्वचावृत्तिरप्यस्ति, घूमवत्त्वस्य सर्वमहाह्नदादिविपक्ष2व्या-वृत्तेः । 'ग्रबाधितविषयत्वमप्यस्ति, धूमवत्त्वस्य हेतोर्यो विषयो-ऽग्निमत्त्वाख्यं साध्यं तस्य प्रत्यक्षादि" प्रमाणाबाधितत्वात् । 'ग्रस-त्प्रतिपक्षत्वमप्यस्ति, ग्रग्निरहितत्वसाधकसमबलप्रमाणासम्भ-

१ तेषु । २ पक्षवर्मत्वादीनि । ३ वह्नघनुमाने । ४ घूमवत्त्वस्य । ५ यौगं प्रति परः शङ्कते निन्विति । ६ घूमवत्त्वे पक्षधर्मत्वादित्रयं समर्थ्या-बाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं चापि शेषरूपद्वयं समर्थयति प्रकरणकारो-ऽबाधितेत्यादिना । ७ ब्रादिपदादनुमानागमादिग्रहणम् । ८ न विद्यते

<sup>1</sup> म मु प्रतिषु 'स स' इति पाठः । 2 द्या म मु 'विपक्षाद्वचा' इति पाठः ।

वात् । 'तथा च पाञ्चरूप्या सम्पत्तिरेव घूमवत्त्वस्य 2स्वसाध्य-साधकत्वे विवन्धनम् । एवमेव सर्वेषामिप सद्धेत्नां रूपपञ्चक-सम्पत्तिरूहनीया ।

§ ४०. तदन्यतमिवरहादेव खलु पञ्च हेत्वाभासा ग्रसिद्धवि-रुद्धानैकान्तिक-कालात्ययापिदिष्टप्रकरणसमाख्याः सम्पन्नाः। तथा हि—"ग्रनिश्चतपक्षवृत्तिरसिद्धः, यथा—'ग्रनित्यः शब्दश्चाक्षुष-त्वात्'। श्रत्र हि चाक्षुषत्वं हेतुः पक्षीकृते शब्दे न वर्त्तते, श्रावण-त्वाच्छब्दस्य। तथा च पक्षधमंविरहादसिद्धत्वं चाक्षुषत्वस्य। साध्यविपरीतव्याप्तो' विरुद्धः, यथा—'नित्यः शब्दः कृतकत्वात्' इति। कृतकत्वं हेतुः साध्यभूतिनत्यत्वविपरीतेनानित्यत्वेन 'व्या-प्तः3, सपक्षे4 गगनादाविवद्यमानोऽ विरुद्धः। ''सव्यभिचारो-ऽनैकान्तिकः, यथा—ग्रनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्' इति। प्रमेयत्वं

प्रतिपक्षो यस्य सोऽसत्प्रतिपक्षस्तस्य भावस्तत्त्वम् प्रतिद्वन्द्विहेतुरिहतत्विम-त्यर्थः। न ह्यत्र 'पर्वतो नाग्निमान् ग्रमुकत्वात्' इत्येवंभूतमग्निरिहतत्वसाधकं किञ्चित् समबलप्रमाणं वर्त्तते । ततोऽसत्प्रतिपक्षत्वं घूमवत्त्वस्य ।

१ उक्तमेवोपसंहरित तथा चेति । २ स्वपदेन घूमवत्त्वं तस्य साध्यं विह्नस्तरप्रसाधने । ३ कृतकत्वादीनाम् । ४ विचारणीया । ५ पक्षधर्मत्वा-दीनामेकैकापायात् । ६ तानेवोपदर्शयति । ७ न निश्चिता पक्षे वृत्तिर्यस्य सोऽसिद्धः । ५ 'साध्याद् (नित्यत्वादेः) विपरीतं यत् (ग्रनित्यत्वादि) तेन सह व्याप्तो व्याप्तिमान् हेतुः स विरुद्धो हेत्वाभासः । ६ नियमेन वर्त्तमानः । १० साध्यासत्त्वे हेतुसत्त्वं व्यभिचारस्तेन सहितः सव्यभिचारः । साध्याभाववद्वृत्तिहेंतुर्व्यभिचारीत्यर्थः ।

<sup>1</sup> द पञ्चरूप' पाठः । 2 श्रा प म मु 'स्व' नास्ति । 3 मु 'ब्याप्तत्वात्' पाठः । 4 मु 'सपक्षे च' पाठः । 5 मु 'विविद्यमानत्वात्' पाठः ।

हि हेतु: 1 साध्यभूतमनित्यत्वं व्यभिचरित, गगनादौ विपक्षे नि-त्यत्वेनापि सह वृत्ते: । ततो विपक्षाद्वधावृत्त्यभावादनैकान्तिक: 2। 'वाधितविषय: 'कालात्ययापिदिष्ट: । 'यथा—'ग्रग्निरनुष्ण: पदार्थत्वात्' इति । ग्रत्र हि पदार्थत्वं हेतु: स्वविषयेऽनुष्णत्वे उष्णत्वग्राहकेण प्रत्यक्षेण बाधिते प्रवर्त्तमानोऽबाधितविषयत्वाभावात्कालात्ययापिदिष्ट: । 'प्रतिसाधनप्रतिरुद्धो ३ हेतु: 'प्रकरणसमः, 'यथा—'ग्रनित्यः शब्दो नित्यधर्मरहितत्वात् इति । ग्रत्र

१ श्रनित्यत्वाभाववति । २ प्रत्यक्षादिना बाघितो विषयः साघ्यं यस्य हेतोः स बाधितविषयः कालात्ययापदिष्टो नाम । ३ एतन्नामकश्च-तुर्थो हेत्वाभासः। तथा चोक्तम्—'प्रत्यक्षागमविरुद्धः कालात्ययापदिष्टः । स्रबाधितपरपक्षपरिग्रहो हेतुप्रयोगकालः तमतीत्यासानुपदिष्टः इति । स्रनुष्णो-ऽग्निः कृतकत्वात् घटवदिति प्रत्यक्षविरुद्धः । ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवद्वव्य-त्वात् क्षीरवत् इत्यागमविरुद्धः ।'—न्यायक्ति० पृ० १५ । ४ कालात्य-यापदिष्टमुदाहरित यथेति । ५ विरोधिसाधनं प्रतिसाधनम्, तेन साध्य-प्रत्यायनं प्रति रुद्धोऽसमर्थीकृतो यो हेतुः स प्रकरणसमो नाम पञ्चमो हेत्वाभासः । ६ जयन्तभट्टस्तु प्रकरणसममित्यं लक्षयति—'विशेषाग्रहणात् प्रकरणे पक्षे संशयो भवति—नित्यः शब्दोऽनित्यः शब्दो वेति । तदेव विशेषाग्रहणं भ्रान्त्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो हेत्वाभासो भवति । स्रिनत्यः शब्दो नित्यधर्मानुपन्थः शब्दो नित्यधर्मानुपन्थः स्रव्योतित्यधर्मानुपन्थः स्रव्योतित्यधर्मानुपन्थः स्रव्योतित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानुपन्थः स्रव्योति । न चानयोरन्यतरदिप साधनं बलीयः यदितरस्य बाध-कमुच्येत ।'—न्यायकत्रि० पृ० १५ । ७ स्रसत्प्रतिपक्षापरनामप्रकरणसम-मुदाहरणद्वारा दर्शयति यथेति ।

<sup>1</sup> द मा प्रत्योः 'हेतुः' नास्ति । 2 द 'कम्' । 3 द 'विरुद्धो' पाठः ।

हि नित्यधर्मरहितत्वादिति हेतुः प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्धः । किं तत्प्रतिसाधनम् इति चेत्; नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मरहितत्वा-दिति नित्यत्वसाधनम् । तथा नासत्प्रतिपक्षत्वाभावात्प्रकरण-समत्वं नित्यधर्मरहितत्वादिति हेतोः । तस्मात्पाञ्चरूप्यं हेतो-लंक्षणमन्यतमाभावे हेत्वाभासत्वप्रसङ्गादिति सूनतम् । 'हेतुलक्षण-रिहता हेतुवदवभासमानाः खलु हेत्वाभासाः' । पञ्चरूपान्यतम-शून्यत्वाद्धेतुलक्षणरहितत्वम्, कितपयरूपसम्पत्तेर्हेतुवदवभासमानत्वम्' [ ] इति वचनात् ।

§ ४१. ³तदेतदपि नैयायिकाभिमतमनुपपन्नम्,कृत्तिकोदयस्य पक्षधर्मरहितस्यापि शकटोदयं प्रति हेतुत्वदर्शनात्पाञ्चरूप्यस्या-व्याप्ते: ।

१ 'ग्रहेतवो हेतुवदवभासमानाः हेत्वाभासाः—न्यायकलि० पृ० १४।
२ त्रैरूप्यवत्पाञ्चरूप्यमपि। ३ नैयायिकमतानुसारेणैव पुनरव्याप्ति
दशंयति किञ्चेति। ४ 'ग्रन्वयी, व्यतिरेकी, ग्रन्वयव्यतिरेकी चेति। तत्रान्वयव्यतिरेकी विवक्षिततज्जातीयोपपत्तौ विपक्षावृत्तिः, यथा—ग्रनित्यः
शब्दः सामान्यविशेषवत्त्वे सत्यस्मदादिबाह्यकरणप्रत्यक्षत्वाद् घटवदिति।
ग्रन्वयी विवक्षिततज्जातीयवृत्तित्वे सति विपक्षहीनो, यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति। ग्रस्य हि विपक्षो नास्ति। व्यतिरेकी विवक्षितव्यापकत्वे सति सपक्षाभावे सति विपक्षावृत्तिः, यथा नेदं
जीवच्छरीरं निरात्मकमप्राणादिमत्त्वप्रसङ्गादिति—न्यायवा० पृ० ४६।

<sup>1</sup> द 'विरुद्धः' पाठः ।

चेति । तत्र पञ्चरूपोपपन्नोऽन्वयव्यतिरेकी । यथा—'शब्दोऽनित्यो भिवतुमहित कृतकत्वात्, यद्यत्कृतकं तत्तदिनत्यं यथा घटः, यद्य-दिनत्यं न भवति तत्तत् कृतकं न भवति । यथाऽऽकाशम्, तथा चायं कृतकः, तस्मादिनत्य एवेति' । यत्र शब्दं 'पक्षीकृत्यानित्यत्वं साध्यते । तत्र कृतकत्वं हेतुस्तस्य पक्षीकृतशब्दधर्मत्वात्पक्षधर्मत्व-मस्ति । सपक्षे घटादौ वर्त्तमानत्वाद्विपक्षे गगनादववर्त्तमानत्वाद-न्वयव्यतिरेकित्वम् ।

% ४३. पक्षसपक्षवृत्तिविषक्षरिहतः केवलान्वयो । यथा—'ग्रदृष्टादयः कस्यचित्प्रत्यक्षा ग्रनुमेयत्वात्, यद्यदनुमेयं तत्तत्कस्यचित्प्रत्यक्षम्, यथाऽग्न्यादि' इति । ग्रत्रादृष्टादयः पक्षः, कस्यचित्
प्रत्यक्षत्वं साध्यम्, ग्रनुमेयत्वं हेतुः ग्रग्न्याद्यन्वयदृष्टान्तः । ग्रनुमेयत्वं हेतुः पक्षोक्वतेऽदृष्टादौ वर्त्तते, सपक्षभूतेऽग्न्यादौ वर्त्तते ।
ततः पक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्त्वं चास्ति । विषक्षः पुनरत्र नास्त्येव,
सर्वस्यापि पक्ष2सपक्षान्तर्भावात्तस्माद्विपक्षाद्वचावृत्तिर्नास्त्येव ।
'व्यावृत्तेरविधसापेक्षत्वात्, ग्रविधभूतस्य च विपक्षस्याभावात् ।
शेषमन्वयव्यतिरेकिवद् द्रष्टव्यम् ।

१ घर्मिणं कृत्वा । २ व्यावृत्तिह्यं विधमपेक्ष्य भवति, ग्रविधश्च विपक्षः, स चात्र नास्त्येव । ततोऽविधभूतविपक्षाभावान्न विपक्षव्यावृत्तिः केवलान्वयिनि हेताविति भावः ।

<sup>1</sup> द मा 'यत्कृतकं तदनित्यं यथा घटः यदनित्यं न भवति तत्कृतकं न भवति' इति पाठः । 2 द 'पक्षान्तर्भावा-' पाठः ।

§ ४४. पक्षवृत्तिविपक्षव्यावृत्तः सपक्षरहितो हेतुः केवलव्यति-रेकी । यथा—'जीवच्छरीरं सात्मकं भिवतुर्महित प्राणादिमत्त्वात्, यद्यत्सात्मकं न भवित तत्तत्प्राणादिमन्न भवित यथा लोष्ठम् इति । अत्र जीवच्छरीरं पक्षः, सात्मकत्वं साध्यम्, प्राणादिमत्त्वं हेतुः, लोष्ठादिव्यतिरेकदृष्टान्तः । प्राणादिमत्त्वं हेतुः पक्षीकृते जीवच्छरीरे वर्त्तते । विपक्षाच्च लोष्ठादेर्व्यावर्त्तते । सपक्षः पुनरत्र नास्त्येव, सर्वस्यापि । पक्षाविपक्षान्तर्भावादिति । शेषं पूर्ववत् ।

§४५. एवमेतेषां त्रयाणां हेतूनां मध्येऽन्वयव्यतिरेकिण एव पाञ्चरूप्यम्, केवलान्वियनो विपक्षाव्या2वृत्तेरभावात्, केवलव्य-तिरेकिणः सपक्षे3 सत्त्वाभावाच्च नैयायिकमतानुसारेणैव पाञ्च-रूप्यव्यभिचारः । ग्रन्यथानुपपत्तेस्तु सर्वहेतुव्याप्तत्वाद्धेतुलक्षण-त्वमुचितम्, 'तदभावे हेतोः स्वसाध्यगमकत्वाघटनात् ।

§ ४६. यदुक्तम्-'म्रसिद्धादिदषपञ्चकनिवारणाय पञ्च-रूपाणि' [ ] इति, तन्नः ग्रन्यथानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चि-तत्वस्यैवास्मदिभमतलक्षणस्य 'तन्निवारकत्वसिद्धेः । 'तथा हि-साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति निश्चयपथप्राप्तत्वं खलु हेतोर्लक्ष-

१ श्रत्र व्यभिचारपदेनाव्याप्तिदोषो विवक्षितः । २ श्रन्यथानुपपत्तेर-भावे । ३ श्रसिद्धादिदोषव्यवच्छेदकत्वप्रसिद्धः । ४ ननु कथमेकेनान्यथा-नुपपत्तिलक्षणेनासिद्धादिपञ्चहेत्वाभासानां निराकरणम् ? इत्यत ग्राह तथा हीति ।

<sup>1</sup> द 'पक्षान्तर्भा-'। 2 श्राप म मु 'विपक्षव्यावृत्त्यभावात्' 3 मु 'सपक्षसत्वाभावात्'।

णम्, "साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः" [परीक्षा॰ ३-१५] इति वचनात् । न 'चैतदसिद्धस्यास्ति । शब्दानित्यत्वसाधनाया-भिन्नेतस्य 'चाक्षुषत्वादेः स्वरूपस्य वाभावे कुतोऽन्यथानुपपत्ति-मत्त्वेन निश्चयपथप्राप्तिः ? ततः साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चयपथप्राप्त्यभावादेवास्य हेत्वाभासत्वम्, नतुपक्षधर्मत्वाभावात्, 'ग्रपक्षधर्मस्यापि कृत्तिकोदयादेर्यथोक्त' लक्षाणसम्पत्तेरेव सद्धेतुत्वप्रतिपादनात् । विश्वद्धादेस्तदभावः स्पष्ट एव । न हि विश्वद्धस्य व्यभिचारिणो बाधितविषयस्य सत्प्रतिपक्षस्य वा। ज्यानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चयपथप्राप्तिरस्ति । तस्माद्यस्यान्यथानुपप्तिमत्त्वेन विश्वयपथप्राप्तिरस्ति । तस्माद्यस्यान्यथानुपप्तिमत्त्वे सित योग्यदेशनिश्चयपथप्राप्तिरस्तीति स एव सद्धेन तुरपरस्तदाभास इति स्थितम् ।

§ ४७. किच', 'गर्भस्थो मैत्रीतनयः2 श्यामो भवितुर्महित, मैत्रीतनयत्वात्, सम्प्रतिपन्नमैत्रीतनयवत्' इत्यत्रापि त्रैरूप्य-

१ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सित निश्चयपथप्राप्तत्वम् । २ 'शब्दो-ऽनित्यश्चाक्षुषत्वात्' इत्यत्र शब्देऽनित्यत्वसाधनाय प्रयुक्तस्य चाक्षुषत्वहेतोः स्वरूपत्वमेव नास्ति । यतो हि शब्दस्य श्रोत्रग्नाह्यत्वम्, न तु चाक्षुषत्वम् । ग्रतो न चाक्षुषत्वादेरन्यथानुपपन्तत्वम् । तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति ज्ञेयम् । ३ पक्षधमरहितस्य । ४ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सित निश्चयपथ-प्राप्तत्वलक्षणसद्भावादेव । ५ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सित निश्चयपथप्राप्त-त्वाभावः । ६ त्रैरूप्यपाञ्चरूप्ययोरतिव्याप्तिप्रदर्शनार्थमाह किञ्चेत्यादि ।

<sup>1</sup> द प्रती 'वा' स्थाने 'च' पाठः । 2 स्ना द प्रत्योः सर्वत्र 'मैत्र' स्थाने 'मैत्री' शब्दः प्रयुक्तः । जैनतर्कभाषायां (पृ० १८) स्त्रीलिङ्गवाचको 'मित्रा' शब्दः प्रयुक्तः ।

पाञ्चरूप्ययो**र्वोद्ध-योगा**भिमतयोरतिव्याप्तेरलक्षणत्वम्'। तथा हि-परिदृश्यमानेषु पञ्चसु मैत्रीपुत्रेषु श्यामतामुपलभ्य तद्गर्भ-गतमिषि विवादापत्रं पक्षीकृत्य श्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मैत्री-तन्यत्वाख्यो हेतुराभास'इति तावत्प्रसिद्धम्, अश्यामत्वस्यापि तत्र' सम्भावितत्वात्। तत्सम्भावना च श्यामत्वं प्रति मैत्रीतनयत्वस्या-न्यथानुपपत्त्यभावात्'। 'तदभावाश्च सहक्रमभावनियमाभावात्।

§ ४८. यस्य हि2 धर्मस्य येन धर्मेण सहभावनियमः स तं गमयति । यथा शिशपात्वस्य वृक्षत्वेन सहभावनियमोऽस्तीति शिशपात्वं हेतुर्वृक्षत्वं गमयति । यस्य च3 क्रमभावनियमः स तं गमयति । यथा धूमस्याग्न्यनन्तरभावनियमोऽस्तीति धूमोऽग्नि गमयति । "न हि मैत्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्य श्यामत्वेन साध्यत्वाभिमतेन सहभावः क्रमभावो वा 4नियमोऽस्ति, येन मैत्रीतनयत्वं हेतुः श्यामत्वं साध्यं गमयेत् ।

१ लक्षणाभासत्वम् । २ मैत्रीगर्भस्थम् । ३ ग्रसद्धेतुः । ४ गर्भस्थे मैत्रीतनये । ५ न हि श्यामत्वेन सह मैत्रीतनयत्वस्यान्यथानुपपत्तिरस्ति, गौरत्वेनापि तस्य वृत्तिसम्भवात् । ६ ग्रन्यथानुपपत्त्यभावः, ग्रन्यथानुपपत्ति-रविनाभावः । स च द्विविधः—सहभाविनयमः क्रमभाविनयमश्च । तदेतद्-द्विविधस्याप्यत्राभावादिति भावः । ७ ननु मैत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सह-भावः क्रमभावो वा नियमोऽस्तु, तथा च मैत्रीतनयत्वं श्यामत्वं गमयेदेव इत्याशङ्कायामाह नहीत्यादि ।

<sup>1</sup> द प क्रा 'तन्द्रार्यागर्भगतमिप' पाठः । 2 द 'हि' नास्ति । 3 क्रा म 'यस्य यत्कमभावनियमः' मु 'यस्य येन क्रमः'' । 4 द क्रा प म प्रतिषु 'नियतो' पाठः ।

१४६. यद्यपि सम्प्रतिपन्नमैत्रीपुत्रेषु श्यामत्वमैत्रीतनयत्वयोः सहभावोऽस्ति तथापि नासौ नियतः । मैत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्वं माऽस्तु इत्येवंरूपे विपक्षे वाधकाभावात् । विपक्षे वाधकप्रमाण-वलात्खलु हेतुसाध्ययोर्व्याप्तिनिश्चयः। । व्याप्तिनिश्चयतः सहभावः कमभावो वा । "सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः" [परीक्षा॰ ३-१६] इति वचनात् । विवादाध्यासितो वृक्षो भवितुमहृति शिशपात्वात् । या या शिशपास स वृक्षः, यथा सम्प्रतिपन्न इति । स्त्रत्र हिहेतुरस्तु साध्यं मा भूदित्येतस्मिन् विपक्षे सामान्य-विशेष-भावभङ्गप्रसङ्गो वाधकः। वृक्षात्वं हि सामान्यं शिशपात्वं तिहशेषः। न हि विशेषः सामान्याभावे सम्भवति । न चैवं मैत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्वं माऽस्तु इत्युक्ते किञ्चिद्वाधकमस्ति । तस्मान्मैत्रीतन-यत्वं हेत्वाभास एव । तस्य2 तावत्पक्षाधमत्वमस्ति, पक्षीकृते

१ नियमेन वर्त्तमानः । २ व्यभिचारशङ्कायाम् । ३ तन्निवर्त्तकानुकूलतर्काभावात् । स्रत्रायमभावः 'हेतुरस्तु साध्यं माऽस्तु' इत्येवं व्यभिचारशङ्कायां सत्यां यदि तन्निवर्त्तकं 'यदि साध्यं न स्यात्तिंहं हेतुरिप न स्यात्
बह्वभावे धूमाभाववत्' इत्येवंभूतं विपक्षबाधकं प्रमाणमस्ति तदाऽसौ
हेतुः सद्धेतुर्भविति, विपक्षबाधकप्रमाणाभावे च न सद्धेतुः, तथा च 'मैत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्वं माऽस्तु' इत्यत्र श्यामत्वाभावे मैत्रीतनयत्वस्यासत्त्वापादने न खलु 'यदि श्यामत्वं न स्यात्तिंहं मैत्रीतनयत्वमिष न स्यात्' इत्येवंभूतं किञ्चिद्वपक्षवाधकं वर्त्तते, यतः गर्भस्थे मैत्रीतनये मैत्रीतनयत्वस्य
सत्त्वेऽपि श्यामत्वस्य सन्दिग्धत्वादिति । ४ पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति विवादाध्यासितेत्यादिना ।

<sup>1</sup> द 'नियम: । 2 द 'तत्र तावत्प' पाठ: ।

गर्भस्थे तत्सद्भावात् । सपक्षेषु सम्प्रतिपन्नपुत्रेषु । तस्य विद्यमान-त्वात्सपक्षे सत्त्वमप्यस्ति । विपक्षेभ्यः पुन'रश्यामेभ्यश्चैत्रपुत्रेभ्यो व्यावर्त्तमानत्वाद्विपक्षाद्वचावृत्तिरस्ति । विषयवाधाभावादवाधित-विषयत्वमस्ति । न हि गर्भस्थस्य श्यामत्वं केनचिद् बाध्यते । असत्प्रतिपक्षात्वमप्यस्ति, प्रतिकूलसमबलप्रमाणाभावात् । इति पाञ्चरूप्यसम्पत्तिः । त्रैरूप्यं तु 'सहस्रशतन्यायेन2 सुतरां सिद्धमेव ।

[ अन्यथानुपपन्नत्वमेव हेतोर्लक्षणिमत्युपपादनम् ]

§ ५०. ननु च न पाञ्चरूप्यमात्रं हेतोर्लक्षणम् । कि तर्हि ? 'ग्रन्यथानुपपत्युपलक्षितमेव लक्षणिमिति चेत्; तर्हि 'सैवैका तल्लक्षणमस्तु4 'तदभावे पाञ्चरूप्यसम्पत्ताविष मैत्रीतनयत्वादौ न हेतुत्वम् । तत्सद्भावे पाञ्चरूप्याभावेऽिष कृत्तिकोदयादौ हेतु-त्विमिति । तदुक्तम्—

अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्।।।

[ ] इति **बौद्धान्** प्रति ।

१ गौरेभ्यः । २ विषयः साघ्यम्, तच्चात्र स्यामत्वरूपम्, तस्य प्रत्यक्षा-दिना वाघाभावात् । ३ यया सहस्रे शतमायात्येव तथा मैत्रीतनयत्वे-पाञ्चरूप्यप्रदर्शिते त्रैरूप्यं प्रदर्शितमेवेति बोध्यम् । ४ ग्रन्यथानुपपत्तिविशि ष्टमेव पाञ्चरूप्यं हेतोलंक्षणमित्यर्थः । ५ ग्रन्यथानुपपत्तिरेवान्यिनरपेक्षा ६ कारणमाह तदभावे इति, तथा च हेतोः स्वसाध्यगमकत्वे ग्रन्यथानुप-पन्नत्वमेव प्रयोजकम्, न त्रैरूप्यं न च पाञ्चरूप्यमिति ध्येयम् । ७ कारिकेयं

<sup>1</sup> मु 'सम्प्रतिपन्नेषु'। 2 मा मु 'सहस्रे शतन्यायेन'। 3 मु 'प्रन्य-थानुपपत्त्युपलक्षणमिति' पाठः। 4 प 'सैवैकान्ताल्लक्षणनस्तु' पाठः। मु 'सैवैकान्तलक्षणमस्तु' इति पाठः।

§ ५१. योगं। प्रति तु--

श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चिभि: । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चिभि: ।।

[प्रमाणपरी० पृ० ७२]इति ।

[हेतुं विघिप्रतिषेधरूपाभ्यां द्विषा विभज्य तयोरवान्तरभेदानां कथनम्]

§ ५२. 'सोऽयमन्यथानुपपत्तिनिश्चयैकलक्षणो हेतुः संक्षेपतो विविधः—'विधिरूपः, प्रतिषेधरूपश्चेति । विधिरूपोऽपि द्विविधः—विधिसाधकः प्रतिषेधसाधकश्चेति । तत्राद्यो'ऽनेकथा । तद्यथा—कश्चित्कार्यरूपः, यथा—'पर्वतोऽयमग्निमान् धूमवत्त्वान्यथानुप-पत्तेः' इत्यत्र धूमः । धूमो ह्यग्नेः कार्यभूतस्तदभावे'ऽनुपपद्यमा-नो'ऽग्नि गमयति । कश्चित्कारणरूपः, यथा—'वृष्टिर्भविष्यति

तत्त्वसंग्रहकृता पात्रस्वामिकर्तृ का निर्दिष्टा । सिद्धिविनिश्चयटीकाकृता तु भगवत्सीमन्घरस्वामिनः प्रदिशता । न्यायविनिश्चयविवरणे स्नाराधनाकथा-कोशे च भगवत्सीमन्धरस्वामिसकाशादानीय पद्मावतीदेव्या पात्रस्वामिने सर्मापतेति समुल्लिखतम् । समुद्धृता च निम्नग्रन्थेषु—

तत्त्वसं० पृ० ४०६, न्यायिविनि० का० ३२३, सिद्धिविनि० टी० २, पृ० ३७२, घवला पु. १३, पृ. २४६, तत्त्वार्थदलो० पृ० २०३, २०४। प्रमाणप० पृ० ७२, जैनतर्कवात्तिक पृ० १३५, सूत्रकृताङ्गटी० पृ० २२४, प्रमाणमी० पृ० ४०, सन्मतिटी० पृ० ४६०, स्या० रत्ना० पृ० ४२१, इत्थं चेयं कारिका जैनपरम्परायां सर्वत्र प्रतिष्ठिता।

१ हेतुलक्षणं विस्तरतः प्रदर्श्याधुना तत्प्रकारनिरूपणार्यमाह सोऽयमिति। २ सन्द्रावात्मकः । ३ विधिसाधकः । ४ ग्रन्थभावे । ५ ग्रनुपपन्नः ।

I मुद्रितप्रतिषु 'यौगान्' इति पाठः ।

'विशिष्टमेघान्यथानुपपत्तः' इत्यत्र मेघविशेषः । मेघविशेषो हि वर्षस्य कारणं स्वकार्यभूतं वर्षं गमयति ।

१ यथा चीक्तम्-

'गम्भीरगजितारम्भनिभिन्नगिरिगह्वराः ।

त्वङ्गन्तडिल्लतासङ्गिपसङ्गोत्तुङ्गविग्रहाः ॥'-- न्यायम० पृ.१२६ ।

'रोलम्बगवलव्यालतमालमलिनत्विषः (तमसन्निभाः) ।

वृष्टि व्यभिचरन्तीह नैवंप्राया. पयोमुचः ।।—षड्दर्श ० २० । ईदृशाः खलु विज्ञिष्टमेघा वृष्टि गमयन्त्येवेति भावः ।

२ सौगतः शङ्कते निविति, तेषामयमाशयः—नावश्यं कारणानि कार्य-वित भवन्तीति नियमः, श्रतश्च कारणं न कार्यस्य गमकं व्यभिचारात्, कार्यं तु कारणसत्त्वे एव भवित तदभावे च न भविति, श्रतस्तत्तु गमक-मिष्टम्; तन्न युक्तम् 'यर्थेव हि किञ्चित् कारणमुह्श्य किञ्चत्कार्यम्, तथैव किञ्चित् कार्यमुद्दिश्य किञ्चित् कारणम् । यद्वदेवाजनकं प्रति न कार्यत्वम्, तद्वदेवाजन्यं प्रति न कारणत्विमिति नानयोः किश्चिद्वशेषः । श्रिप च रसादेकसामग्रचनुमानेन रूपानुमानिमच्छता न्यायवादिनेष्टमेव कारणस्य हेतुत्वम् । यदाह—

एकसामग्रघधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत् ॥

(प्रमाणवा० १-१०)

न च वयमपि यस्य कस्यचित् कारणस्य हेतुत्वं क्रूमः । श्रपि तु यस्य न मन्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणात्तरवैकल्यम् ।'—प्रमाणमी० सम्भवन् विह्नः सुप्रतीतः । श्रत एव विह्निनं घूमं गमयतीति चेत्; तन्नः; उन्मीलितशक्तिकस्य' कारणस्य कार्याव्यमिचारित्वेन कार्यं प्रति हेतुत्वाविरोधात् ।

§ ५४. किविद्विशेष हपः', यथा—वृक्षोऽयं शिशपात्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्र [शिशपा] । शिशपा हि वृक्षविशेषः सामान्यभूतं
वृक्षं गमयित । न हि वृक्षाभावे वृक्षविशेषो घटत इति ।
किश्वत्पूर्वचरः, यथा—उदेष्यित शकटं कृत्तिकोदयान्यथानुपपत्तेरित्यत्र कृत्तिकोदयः। । कृत्तिकोदयान्तरं मुहूर्त्तान्ते नियमेन
शकटोदयो जायत इति कृत्तिकोदयः पूर्वचरो हेतुः शकटोदयं
गमयित । कश्चिदुत्तरचरः, यथा—उदगाद्भरणः प्राक्, कृत्तिकोदयादित्यत्र कृत्तिकोदयः । कृत्तिकोदयो हि भरण्युदयोत्तरचरस्तं
गमयित । कश्चित्सहचरः, यथा—मातुलिङ्गं रूपबद्भवितुमहित
रसवत्त्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्र रसः । रसो हि नियमेन रूपसहचरितस्तदभावेऽनुपपद्यमानस्तद् गमयित ।

१-२-१२। 'रसादेकसामग्रचनुमानेन रूपानुमानमिच्छद्भिरिष्टमेव किचित् कारणं हेतुर्यत्र सामर्थ्याप्रतिबन्ध-कारणान्तरावैकल्ये।' —परीक्षामु० ३-६०। किञ्च, श्रस्त्यत्र छाया छत्रादित्यादौ छत्रादेविशिष्टकारणस्य छायादिकार्यानुमापकत्वेन हेतुत्वमवश्यं स्वीकार्यमस्ति। ततो न कारण-हेतौरपह्नवः कर्त्तुं शक्य इति भावः।

१ प्रकटितसामध्यंस्य । २ विशेषो व्याप्यः ।

<sup>1</sup> द 'कृत्तिकोदयः' नास्ति ।

ई ४५. एतेषूदाहरणेषु भावरूपानेवाग्न्यादीन् साघयन्तो घूमादयो हेतवो भावरूपा एवेति विधिसाधक-विधिरूपः'। एत! एवा'विरुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। एवं विधिरूपस्य हेतोविधि-साधकाख्य ग्राद्यो भेद उदाहृतः।

§ ५६. द्वितीयस्तु निषेधसाधकाख्यः, विरुद्धोपलब्धिरिति तस्यैव नामान्तरम् । स यथा—नास्य मिथ्यात्वम्, ग्रास्तिक्यान्य-थानुपपत्तेरित्यत्रास्तिक्यम् । ग्रास्तिक्यं हि सर्वज्ञवीतरागप्रणीत-जीवादितत्त्वार्थरुचिलक्षणम् । तन्मिथ्यात्ववतो न सम्भवतीति मिथ्यात्वाभावं साधयति । यथा वा, नास्ति वस्तुनि सर्वथैकान्तः, ग्रनेकान्तात्मकत्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्रानेकान्तात्मकत्वम् । ग्रनेकान्तात्मकत्वं हि वस्तुन्यबाधितप्रतीतिविषयत्वेन प्रतिभासमानं सौगतादिपरिकल्पितसर्वथैकान्ताभावं साधयत्येव ।

§ ५७. 'ननु किमिदमनेकान्तात्मकत्वं यद्बलाद्वस्तुनि सर्व-यंकान्ताभावः साध्यते इति चेत्; उच्यते; सर्वस्मिन्नपि जीवादि-वस्तुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्वं नित्यानित्यरूपत्व-मित्येवमादिकमनेकान्तात्मकत्वम्। एवं विधिरूपो 'हेतुर्देशितः'।

१ साध्यं साघनं चोभयमपि सद्भावात्मकम् । ग्रत एवोल्लिखिता हेतवो विधिसाघक-विधिरूपा इति कथ्यते । २ ग्रविरुद्धेन साध्येन सहोपलभ्यन्त इत्यविरुद्धोपलब्धयः । ३ एकान्तवादी शङ्कते निविति । ४ हेतोर्मूलभेदयो-विधि-प्रतिषेधरूपयोविधरूपः प्रथमभेदः । ५ व्याख्यातः ।

<sup>1</sup> द प 'ग्रत' पाठान्तरम् । 2 द 'हेतु:' इत्यधिको पाठः ।

१ ५८. 'प्रतिषेषरूपोऽपि। हेर्नुद्विविधः—'विधिसाधकः 'प्रति-षेषसाधकश्चेति। तत्राद्यो यथा, ग्रस्त्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्वं 'विप-रीताभिनिवेशाभावात्। ग्रत्र विपरीताभिनिवेशाभावः प्रतिषेध-रूपः सम्यक्त्वसद्भावं साधयतीति प्रतिषेधरूपो विधिसाधको हेतुः।

§ ५६. 'द्वितीयो यथा, नास्त्यत्र' घूमोऽन्यनुपलब्धेरित्य त्राग्न्यभावः प्रतिषेधरूपो घूमाभावं प्रतिषेधरूपमेव साधयतीति प्रतिषेधरूपः प्रतिषेधसाधको हेतुः । तदेवं विधिप्रतिषेधरूपतया द्विविधस्य हेतोः 'कितिचिदवान्तरभेदा उदाहृताः' । विस्तरतस्तु परीक्षामुखतः' प्रतिपत्तव्याः । इत्थमुक्तलक्षणा' एव ३ हेतवः साध्यं गमयन्ति । ''नान्ये, हेत्वाभासत्वात् ।

[हेत्वाभासानां चातुर्विष्यमुक्त्वा तेषां निरूपणम्]

§ ६०. <sup>१५</sup>के ते हेत्वाभासाः इति चेत्; उच्यते; हेतुलक्षण-

१ हेतोद्वितीयभेदं प्रदर्शयित प्रतिषेषेति । २ विधि सद्भावं साधय-तीति विधिसाधकः । ३ प्रतिषेधमभावं साधयतीति प्रतिषेधसाधकः । ४ सम्यक्त्वस्य विपरीतं मिध्यात्वं तस्याभिनिवेशो मिध्यैकान्ताग्रहस्तदस-त्त्वात् । मिध्यात्वाभिनिवेशोभावो हि नियमेन जीवे सम्यक्त्वास्तित्वं साध-यति, इति भावः । ५ प्रतिषेधसाधको हेतुः । ६ ग्रस्मिन्प्रदेशे । ७ कति-पयाः प्रभेदाः । ६ उदाहरणद्वारा प्रदर्शिताः । ६ ग्रत्र परीक्षामुखस्य ३-५६ सूत्रमारम्य ३-६२ पर्यन्तसूत्राणि द्रष्टव्यानि । १० ग्रन्यथानुपपन्न-त्वविशिष्टाः । ११ ग्रन्यथानुपपत्तिविरहिताः । १२ हेत्वाभासान् प्रदर्शयित के ते, इति ।

<sup>1</sup> म 'प्रतिषेधरूपः' । 2 द प्रतौ 'प्रतिज्ञातव्याः' इति पाठः 3 स प मा मु प्रतिषु 'एव' पाठो नास्ति ।

रहिता हेतुवदवभासमाना हेत्वाभासाः'। ते चतुर्विधाः-ग्रसिद्ध-विरुद्धानैकान्तिकािकिञ्चत्करभेदात्'। 'तत्रानिश्चयपथप्राप्तो-ऽसिद्धः। ग्रनिश्चयपथप्राप्तिश्च हेतोः स्वरूपभाविनश्चयात् स्वरूपसन्देहाच्च।स्वरूपभाविनश्चये स्वरूपसिद्धः,स्वरूपसन्देहे श्रन्दिग्धासिद्धः।तत्राद्यो यथा-परिणामीशब्दः चाक्षुषत्वादिति'। शब्दस्य हि श्रावणत्वाच्चाक्षुषत्वाभावो निश्चित इति स्वरूपा-सिद्धश्चाक्षुषत्वहेतुः। द्वितीयो यथा, धूमवाष्पादिविवेकािनश्चये कश्चिदाह-'ग्रग्निमानयं प्रदेशो धूमवत्त्वात्' इति। ग्रत्र हि धूम-वत्त्वं हेतुः सन्दिग्धासिद्धः, तत्स्वरूपे सन्देहात्।

१ तदुक्तं श्रीमद्भट्टाकलक्कुदेवैः--

ग्रन्ययानुपपन्नत्वरहिता ये विडम्बिताः । हेतुत्वेन परेस्तेषां हेत्वाभासत्वमीक्ष्यते ॥

न्यायवि० का० ३४३।

२ तथा चोक्तम्-'हेन्वाभासा श्रसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिञ्चित्कराः।' ---परीक्षा० ६-२१ । एतेषां संक्षेपलक्षणानि---

> स विरुद्धोऽन्ययाभावादिसद्धः सर्व<mark>याऽत्ययात् ॥</mark> व्यभिचारी विपक्षेऽपि सिद्धेऽिकिञ्चित्करोऽखिलः ।

> > प्रमाणसं० का० ४८, ४६

३ हेत्वाभासानां चतुर्भेदेषु प्रथमोद्दिष्टमसिद्धं लक्षयित तत्रेति।
४ यदुक्तं श्रीमाणिक्यनिदिभिः—'ग्रविद्यमानसत्ताकः (स्वरूपासिद्धः)
परिणामी शब्दश्चाक्षुषत्वात्।'—परीक्षा० ६-२३। ननु कुतोऽस्य चाक्षुषत्वहेतोरसिद्धत्विमिति चेत्तदप्याह 'स्वरूपेणासत्वात्'—परीक्षा ६-२४ इति।
४ उक्तञ्च परीक्षामुखकृता—'ग्रविद्यमानिक्चयो (सन्दिग्चासिद्धः)

 § ६१. 'साध्यविपरीतव्याप्तो हेतु।विरुद्धः । यथाऽपरिणामी शब्दः कृतकत्वादिति । कृतकत्वं ह्यपरिणामित्वविरोधिना परि-णामित्वेन व्याप्तम् ।

§ ६२. पक्षसपक्षविपक्षवृत्तिरनैकान्तिकः'। स द्विविघः— निश्चितविपक्षवृत्तिकः शिङ्कृतविपक्षवृत्तिकश्च। तत्राद्यो यथा, घूमवानयं प्रदेशोऽग्निमत्त्वादिति। ग्रत्राग्निमत्त्वं पक्षीकृते सन्दि-ह्यमानघूमे पुरोवर्त्तिनि प्रदेशे वर्त्तते, सपक्षे धूमवित महानसे च2 वर्त्तते, विपक्षे धूमरहितत्वेन निश्चितेऽङ्गारावस्थापन्नाग्निमित प्रदेशे वर्त्तते इति निश्चयान्निश्चितविपक्षवृत्तिकः'। द्वितीयो यथा,

मुम्धवुद्धि प्रत्यग्निरत्र घूमात्' इति । 'तस्य वाष्पादिभावेन भूतसङ्घाते सन्देहात्'—परीक्षा॰ ६-२६ ।

१ 'साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । यथा—शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति । कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनाऽनित्यत्वेन व्याप्तम्'—
तकंसं० पृ० ११२ । 'विपरीतिनिश्चिताविनाभावो विरुद्धोऽपरिणामी
शब्दः कृतकत्वात्'—परीक्षा० ६-२६ । २ यः स्वोत्पत्तौ परव्यापारमपेक्षते स कृतक उच्यते । शब्दोऽपि ताल्वादिपरिस्पन्दव्यापारमपेक्ष्य जन्यते ।
ग्रतस्तस्य कृतकत्वं सुव्यक्तमेव । यच्च कृतकं तत्परिणामि दृष्टं यथा
घटपटादि । तथा चात्र कृतकत्वं साघ्यभूतापरिणामित्वविपरीतेन परिणामित्वेन सह व्याप्तत्वाद्विरुद्धमिति भावः । ३ 'विपक्षेऽप्यविरुद्धवृत्तिर्नैकानितकः'—परीक्षा० ६-३० । ४ उदाहरणान्तरम्—'निश्चितवृत्तिरिनत्यः
शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत्'—परीक्षा० ६-३१ । 'ग्राकाशे नित्येऽप्यस्य
निश्चयात्'—परीक्षा ६-३२ ।

<sup>1</sup> प म मु 'हेतुः' नास्ति । 2 व 'च' नास्ति ।

गर्भस्थो मैत्रीतनयः श्यामो भिवतुमर्हति मैत्रीतनयत्वादितरतत्त-नयवदिति। श्रत्र मैत्रीतनयत्वं हेतुः पक्षीकृते गर्भस्थे वर्त्तते, सपक्षे इतरतत्पुत्रे वर्त्तते, विपक्षे श्रश्यामे वर्त्ततापीति।शङ्काया श्रनिवृत्तेः शिङ्कतविपक्षवृत्तिकः । श्रपरमि शिङ्कतविपक्षवृत्तिकस्योदाहर-णम्-श्रह्नं सर्वज्ञो न भिवतुमर्हति2 वक्तृत्वात् रथ्यापुरुषविदितः। वक्तृत्वस्य हि हेतोः पक्षीकृते श्रहति, सपक्षे रथ्यापुरुषे यथा वृत्तिरस्ति तथा विपक्षे सर्वज्ञेऽपि वृत्तिः सम्भाव्येत3, वक्तृत्वज्ञातृ-त्वयोरिवरोधात् । यिद्धे येन सह विरोधि तत्खलु तद्वति न वर्त्तते । न च वचन-ज्ञानयोलीके विरोधोऽस्ति, प्रत्युत ज्ञानवत एव वचनसौष्ठवं स्पष्टं दृष्टम् । ततो ज्ञानोत्कर्षवित सर्वज्ञे वचनोत्कर्षे काऽनुपपत्तिरिति ?

§ ६३. 'ग्रप्रयोजको4 हेतुरिकञ्चित्करः । स द्विविधः-सिद्ध-साधनो बाधितविषयक्ष्येति । तत्राद्यो यथा, शब्दः श्रावणो भिवतु-महित शब्दत्वादिति । ग्रत्र श्रावणत्वस्य साध्यस्य शब्दिनिष्ठत्वेन सिद्धत्वाद्धेतुरिकचित्करः। बाधितविषयस्त्वनेकधा । किश्चत्प्रत्यक्ष-बाधितविषयः, यथा-श्रनुष्णोऽग्निर्द्रव्यत्वादिति । ग्रत्र द्रव्यत्व हेतुस्तस्य विषयत्वेनाभिमतमनुष्णत्वमुष्णत्वग्राहकेण स्पार्शन-प्रत्यक्षेण 5 बाधितम् । ततः किञ्चिदिष कर्त्तुमशक्यत्वादिकचित्करो

१ ननु कि नामाप्रयोजकत्वमिति चेत्, ग्रन्यथासिद्धत्वमप्रयोजकत्वम्, साध्यसिद्धि प्रत्यसमर्थत्वनित्यर्थः ।

<sup>1</sup> म प मु प्रतिषु 'वर्त्तते नापीति' पाठः । 2 प म मु 'न भवति' । 3 म मु 'सम्भाव्यते' प 'सम्भाव्यति' पाठः । 4 द म 'म्रथाप्रयोजको' । 5 द प 'स्पर्शनेन प्रत्यक्षेण' ।

द्रव्यत्वहेतुः। किश्चत्पुनरनुमानबाधितविषयः, यथा—ग्रपरिणामी शब्दः कृतकत्वादिति। श्रत्र परिणामी शब्दः प्रमेयत्वादित्यनुमा-नेन बाधितविषयत्वम्। किश्चदागमबाधितविषयः, यथा— प्रेत्यासुखप्रदो धर्मः पुरुषाश्रितत्वादधर्मवदिति। श्रत्र धर्मः सुखप्रद इत्यागमस्तेन बाधितविषयत्वं हेतोः। किश्चत्स्ववचनबाधित-विषयः, यथा—मे माता बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽप्यगर्भत्वातप्रसिद्ध-बन्ध्यावत्। एवमादयो 'ऽप्यकिञ्चित्करविशेषाः स्वयमूह्याः'। तदेवं हेतुप्रसङ्गाद्धेत्वाभासा 'श्रवभासिताः।

# [उदाहरणस्य निरूपणम्]

§ ६४. ननु व्युत्पन्नं प्रति यद्यपि प्रतिज्ञाहेतुभ्यामेव पर्याप्तं तथापिबालबोघार्थ।मुदाहरणादिकमप्यभ्युपगत2माचार्यः । उदा-

१ एतत्सर्वमिभिन्नेत्य सूत्रमाहुः—'सिद्धे प्रत्यक्षादिबाधिते च साध्ये हेतुर-किञ्चित्करः'—परोक्षा० ६-३५ । २ चिन्तनीयाः । ३ प्रकाशिता निरूपिता इत्यर्थः । ४ तथा हि—'प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगोपगमात् । यथैव हि कस्यचित्प्रतिवोध्यस्यानुरोधेन साधनवाक्ये सन्धाऽभिधीयते (तथा) दृष्टान्तादिकमपि —पत्रपरी० पृ० ३ । कुमारनन्विभट्टारकरप्युक्तम्—

प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगेषु पुनर्यथा ।

प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्ज्ञैस्तथोदाहरणादिकम् ॥ पत्रपरी. पृ. ३ उद्धृतम् । श्रीमाणिक्यनन्द्यप्याह—'बालव्युत्पत्त्यर्थं तत्त्रयोपगमे शास्त्र एवासौ, न वादेऽनुपयोगात् ।' परीक्षा० ३-४६ । श्रीयशोविजयसूरिणाऽप्युक्तम्—

<sup>1</sup> द 'बोधनार्थ' । 2 म 'मम्युपगन्तत्य', मु 'मम्युपगत' ।

हरणं च सम्यग्वृष्टान्तवचनम्'। कोऽयं दृष्टान्तो नाम इति चेत्; उच्यते; व्याप्तिसम्प्रतिपत्तिप्रदेशो दृष्टान्तः'। व्याप्तिर्हि साध्ये वह्नचादौ सत्येव साधनं धूमादिरस्ति, ग्रसति तु नास्तीति साध्य-साधननियतसाहचर्य।लक्षणा। एतामेव? साध्यं विना साधनस्या-भावादिवनाभाविमिति च व्यपदिशन्ति। तस्याः सम्प्रतिपत्तिर्नाम वादिप्रतिवादिनोर्बुद्धिसाम्यम्', सैषा यत्र सम्भवति स सम्प्रति-पत्तिप्रदेशो महानसादिर्ह्वदादिश्च। तत्रैव धूमादौ सति नियमेना-ऽग्यादिरस्ति, ग्रग्न्याद्यभावे नियमेन धूमादिर्नास्तीति सम्प्रति-पत्तिसम्भवात्। तत्र महानसादिरन्वयदृष्टान्तः । ग्रत्र साध्यसाध-

'मन्दमतींस्तु व्युत्पादियतुं दृष्टान्तादिप्रयोगोऽप्युपयुज्यते'—जैनतर्कभाषा पृ.१६ १ 'सम्यग्दृष्टान्ताभिधानमुदाहरणम्'—न्यायसार पृ०१२ । 'दृष्टान्त-वचनमुदाहरणम्'—न्यायकिलका पृ० ११ । २ यथा चोक्तम्— सम्बन्धो यत्र निर्वातः साध्यसाघनधर्मयोः । स दृष्टान्तः तदाभासाः साध्यादिविकलादयः ॥

---त्यायविनि० का० ३८०।

३ 'लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः'—न्याय-सू० १-१-२५। 'तत्र दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्खाविदुषां बुद्धिसाम्यं'— चरकसं० पृ० २६३। 'दृष्टान्तवचनं हि यत्र पृथग्जनानामार्याणां च बुद्धिसाम्यं तदा वक्तव्यम्। दृष्टान्तो द्विविधः—सम्पूर्णदृष्टान्त म्रांशिकदृष्टा-न्तश्च'—उपायहृदय पृ० ५। ४ 'दृष्टान्तो द्वेवा, ग्रन्वयव्यतिरेकभेदात्' 'साध्यव्याप्तं साधनं यत्र प्रदर्शते सोऽन्वयदृष्टान्तः'—परीक्षा० ३-४७,४८। 'दृष्टान्तो द्विविधः साधमर्येण वैधम्येण च। तत्र साधम्येण तावत्,

<sup>1</sup> म मु नियतता साहचयं'। २ प म मु 'एनामेव'।

नयोभीवरूपान्वयसम्प्रतिपत्तिसम्भवात् । ह्रदादिस्तु व्यतिरेक-दृष्टान्तः', ग्रत्र साध्यसाधनयोरभावरूपव्यतिरेकसम्प्रतिपत्ति-सम्भवात् । दृष्टान्तौ चैतौ, दृष्टावन्तौ धर्मौ साध्यसाधनरूपौ यत्र स दृष्टान्त इत्यर्थानुवृत्तेः ।

§ ६५. उक्तलक्षणस्य दृष्टान्तस्य यत्सम्यग्वचनं तदुदाहरणम् । न च वचनमात्रमयं दृष्टान्त इति । किन्तु दृष्टान्तत्वेन वचनम् । तद्यथा—यो यो धूमवानसावसावग्निमान्, यथा महानस इति । यत्राग्निनीस्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा महाह्नद इति च । एवं-विधेनैव वचनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात् ।

### [उदाहरणप्रसङ्गादुदाहरणाभासस्य कथनम्]

६६. उदाहरणलक्षणरिहत उदाहरणवदवभासमान उदाहरणाभासः । उदाहरणलक्षणराहित्यं। द्वेषा सम्भवति, दृष्टान्तस्यासम्यग्वचनेनादृष्टान्तस्य सम्यग्वचनेन वा। तत्राद्यं यथा, यो

यत्र हेतोः सपक्ष एवास्तित्वं ख्याप्यते । तद्यथा—यत्कृतकं तदिनत्यं दृष्टम्, यथा घटादिरिति ।'—न्यायप्र० पृ० १,२ । यत्र प्रयोज्यप्रयोजक-भावेन साध्यसाधनधर्मयोरस्तित्वं ख्याप्यते स साधर्म्यदृष्टान्तः ।'—न्यायकिलिका पृ० ११ ।

१ 'साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्तः'—
परीक्षा० ३-४६ । 'यत्र साध्याभावप्रयुक्तो हेत्वभावः स्थाप्यते स वैधर्म्यदृष्टान्तः'—न्यायकलिका पृ० ११ । "वैधर्म्यणाऽपि, यत्र साध्याभावे
हेतोरभाव एव कथ्यते । तद्यथा—यन्नित्यं तदकृतकं दृष्टम्, यथाऽऽकाशमिति ।'—न्यायप्र० पृ० २ ।

<sup>1</sup> म मु 'च' ग्रधिक:।

योऽग्निमान् 1 स स घूमवान्, यथा महानस इति 2, यत्र यत्र धूमो नास्ति तत्र तत्राऽग्निर्नास्ति, यथा महाह्नद इति च व्याप्य-व्यापकयोर्वेपरीत्येन कथनम्।

§ ६७. ननु किमिदं व्याप्यं व्यापकं नाम इति चेत्; उच्यते; साहचर्यनियमरूपां व्याप्तिकियां प्रति यत्कर्म तद्वचाप्यम्, वि-पूर्वादापेः कर्मणि ण्यद्विधानाद्वचाप्यमिति सिद्धत्वात् । तत्तु व्या-प्यं धूमादि । एतामेव व्याप्तिकियां प्रति यत्कर्तृ तद्वचापकम्, व्यापेः कर्तरि ण्वुलि सित व्यापकमिति सिद्धेः । एवं सित धूम-

१ 'यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र विह्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः' — तर्कसं० पृ० ६१। २ श्रत्रेदं बोध्यम् — साहचर्यनियमरूपां व्याप्तिमाक्षित्य व्याप्यव्यापकयोर्व्युत्पित्तमुखेन लक्षणं प्रदर्शयता ग्रन्थकृता व्याप्तिकभयघर्मत्वं प्रकटितम्। प्रमाणमीमांसाकृताऽपि तथैवोक्तम् — 'व्याप्तिः' इति यो व्याप्तोति यश्च व्याप्यते तयोरुभयोर्घमः। तत्र यदा व्यापकघर्मत्या विवक्ष्यते तदा व्यापकस्य गम्यस्य व्याप्ये घर्मे सित, यत्र घर्मिण व्याप्यमस्ति तत्र सर्वत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगतो घर्मो व्याप्तः। तत्रश्च व्याप्यभावापेक्षा व्याप्यस्यैव व्याप्तताप्रतीतिः। — यदा तु व्याप्यधर्मतया व्याप्तिविवक्ष्यते तदा व्याप्यस्य वा गमकस्य तत्रैव व्याप्ते गम्ये सित यत्र घर्मिण व्यापको उस्ति तत्रैव भावः, न तदभावेऽपि व्याप्तिरिति। — प्रमाणमी०पृ. ३८। इत्थं च व्याप्तेव्याप्यापकोभयघर्मत्वेऽपि व्याप्यस्यैव घूमादेर्गमकत्वम्, व्याप्यस्यैव च वह्नघादेर्गम्यत्वम्, विशिष्टव्याप्तिसद्भावात्। व्याप्यस्य

<sup>1</sup> श्रा म मुप 'विह्नमान्'। श्रग्नेतनव्याप्तिस्थाग्निशब्दप्रयोगापेक्षया द प्रतेरेव 'ग्रग्निमान्' पाठो मूले निक्षिप्तः। 2 द 'इत्यादि'। 3 म मुप 'एनामेव'। 4 मु 'ण्वो', द 'ण्वणि'।

मिनव्योप्नोति, यत्र धूमो वर्त्तते तत्र नियमेनाग्निर्वर्त्तते इति, यावत्सर्वत्र धूमवित नियमेनाग्निदर्शनात् । घूमस्तु न तथाऽग्नि व्याप्नोति, तस्याङ्गारावस्थस्य घूमं विनापि वर्त्तनात्।। यत्राग्नि-वर्त्तते तत्र नियमेन धूमो2 वर्त्तते इत्यसम्भवात्।

§ ६८. 'नन्वार्द्रेन्धनमिंन व्याप्नोत्येव धूम इति चेत्; ' स्रो-मिति बूमहे । यत्र यत्राविच्छिन्नमूलो ३ धूमस्तत्र तत्राग्निरिति यथा, तथैव ४ यत्र यत्राऽऽर्द्रेन्धनोऽग्निः तत्र तत्र धूम इत्यपि सम्भवात् । विह्नमात्रस्य'तु धूमिवशेषं प्रति व्यापकत्वमेव',

व्यापकेनैव सहोपलब्धेः, व्यापकस्य तु व्याप्याभावेऽप्युपलब्धेरिति भावः । इदं च बौद्धविदुषाऽचंटेनापि हेतुबिन्दुटीकायां निरूपितम् । व्याप्यव्यापक-मधिकृत्यात्र श्लोकः :—

> क्यापकं तदतिन्नष्ठं व्याप्यं तिनष्ठमेव च । साध्यं व्यापकमित्याहुः साधनं व्याप्यमुच्यते ॥'

> > प्रमाणमी० टि० पृ० ३७।

१ ग्रथ नायं नियमः यत् 'ग्रग्निरेव घूमं व्याप्नोति, न घूमोऽग्निम्' इति, घूमस्याऽप्याऽऽर्द्रेन्धनाग्निव्यापकत्वदर्शनात् 'यत्राऽऽर्द्रेन्धनोऽग्निर्वर्त्तते तत्र नियमेन घूमो वर्त्तते' इति, यावत्सर्वत्राऽऽर्द्रेन्धनवित घूमोपलब्धेः, तथा चाग्नेरिप घूमवद्वचाप्यत्वम्, ततश्च तस्यापि गमकत्वं स्वीकार्यमित्याशयेन शङ्कते निव्यति । २ समाघत्ते श्रोमिति । श्रार्द्रेन्धनस्याग्नेर्घूमव्याप्यत्वेऽपि विह्नसामान्यस्य तु व्यापकत्वमेव । ततो नोक्तदोष इति भावः । ३ विह्नसामान्यस्य । ४ न व्याप्यत्विमत्यर्थः ।

<sup>1</sup> श्रा 'वर्त्तमानात्', म मु 'वर्त्तमानत्वात्' 2 श्रा म मु 'तत्र घूमो-ऽपि नियमेन'। 3 द 'यत्र यत्रानवच्छिन्तमूलो'। 4 द 'तथा'।

श्रनुमानस्य तावन्मात्रा। पेक्षत्वात्'। ततो यो यो घूमवानसाव-सावग्निमान्, यथा महानस इत्येवं सम्यग्दृष्टान्तवचनं वक्तव्यम्। विपरीतवचनं तु दृष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्वचनरूपो'ऽन्वय-दृष्टान्ताभासः। व्यतिरेकव्याप्तौ तु व्यापकस्याग्नेरभावो व्याप्यः, व्याप्यस्य घूमस्याभावो व्यापकः। तथा सित यत्र यत्राऽग्न्यभाव-स्तत्र तत्र घूमाभावो यथा हृद इत्येवं वक्तव्यम्। विपरीतकथनं तु, श्रसम्यग्वचनत्वादुदाहरणाभास एव। 'श्रदृष्टान्तवचनं2 तु, श्रन्वयव्याप्तौ व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम्, व्यतिरेकव्याप्तावन्वय-दृष्टान्तवचनं च, उदाहरणाभासौ। स्पष्टमुदाहरणम्'।

§ ६६. ननु गर्भस्थो मैत्रीतनय:3 श्यामः, मैत्रीतनयत्वात्, साम्प्रत4मैत्रीतनयवत् इत्याद्यनुमानप्रयोगे पञ्चसु मैत्रीतनयेष्व-न्वयदृष्टान्तेषु 'यत्र यत्र मैत्रीतनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वम् इत्यन्वय-व्याप्तेः, व्यतिरेकदृष्टान्तेषु गौरेष्वमैत्रीतनयेषु सर्वत्र 'यत्र यत्र

१ 'पर्वतो विद्वमान् घूमात्' इत्यनुमाने विद्वसामान्यस्यापेक्षणात्, न तु विद्विविश्वस्य । नातो किश्चद्दोष इति भावः । २ ग्रन्वयदृष्टान्ताभासो द्विविधः—दृष्टान्तस्यासम्यग्वचनमदृष्टान्तस्य सम्यग्वचनं च, तत्रायमाद्यः । ३ ग्रन्वयदृष्टान्ताभासस्य ( उदाहरणाभासस्य ) द्वितीयभेदमदृष्टान्तस्य सम्यग्वचनाख्यं दर्शयति ग्रदृष्टान्तित । ४ ग्रनयोख्दाहरणाभासयोख्दाहरणं स्पष्टमेवेत्यर्थः ।

<sup>1 &#</sup>x27;ग्रनुमातुस्तावन्मात्रा' इति **म मु** पाठः । 2 **मु** 'ग्रदृष्टान्तवचन' नास्ति । तत्र त्रुटितोऽयं पाठः । 3 **मु** 'मैत्रीतनयः' नास्ति । 4 द प 'सम्मत' पाठः ।

श्यामत्वं नास्ति तत्र तत्र मैत्रीवनयत्वं नास्ति' इति व्यतिरेकव्या-प्तेश्च सम्भवान्निश्चितसाधने गर्भस्थमैत्रीतनये पक्षे साध्यभूत-श्यामत्वसन्देहस्य'गुणत्वात् 1 सम्यगनुमानं प्रसज्येदिति चेत्; न; दृष्टान्तस्य विचारान्तरवाधितत्वात् ।

§ ७०. तथा हि—साध्यत्वेनाभिमतिमदं हि श्यामत्वरूपं2 कार्यं सत् स्वसिद्धये कारणमपेक्षते। तच्च कारणं न तावन्मैत्रीतनयत्वम्, विनाऽपि तदिदं पुरुषान्तरे श्यामत्वदर्शनात्। न हि कुलालादि-क3मन्तरेण सम्भविनः पटस्य कुलालादिकं कारणम् । एवं मैत्री-तनयत्वस्य श्यामत्वं प्रत्यकारणत्वे निश्चितं यत्र यत्र मैत्रीतनयत्वं नतत्र तत्र श्यामत्वम्, किन्तु यत्र तत्र श्यामत्वस्य कारणं विशिष्ट-नामकर्मानुगृहीतशाकाद्याहारपरिणामस्तत्र तत्र तस्य कार्यं श्यामत्वम्, इति सिद्धं सामग्रोरूपस्य विशिष्टनामकर्मानुगृहीतशाका-द्याहारपरिणामस्य श्यामत्वं प्रति व्याप्यत्वम्। सं तु पक्षं न

१ श्रतो गर्भस्थे श्यामत्वस्य सन्देहो गौणः, स च न मैत्रीतनयत्वहेतोः समीचीनत्वे वाघकः । तथा च तत्समीचीनमेवानुमार्नामित शिङ्कितुर्भावः । २ मैत्रीतनयत्वम् । ३ मैत्रीपुत्रभिन्नपुरुषे । ४ ततो न मैत्रीतनयत्वमन्तरेण जायमानं श्यामत्व प्रति मैत्रीतनयत्वं कारणमिति भावः । ५ इत्थं च । ६ श्यामत्वजनिका सामग्री, सा चात्र विशिष्टनामकर्मानुगृहीतशाकाद्याहार-परिणामः, तत्सत्त्वे एव श्यामत्वसत्त्वम्, तदभावे च तदभाव इति भावः । ७ विशिष्टनामकर्मानुगृहीतशाकाद्याहारपरिणामः । ६ गर्भस्थे मैत्रीतनये ।

<sup>1</sup> म 'गोणत्वा'। 2 द मा म मु 'श्यामरूप'। 3 मा प म मु कुलालचकादिकमन्तरेणापि'।

निश्चीयत' इति सन्दिग्धासिद्धः । मैत्रीतनयत्वं तु'श्रकारणत्वादेव। श्यामत्वं कार्यं न गमयेदिति ।

 \$ ७१. 'केचित्2 "निरुपाधिक: सम्बन्धो व्याप्तः"
 ]इत्यिभिधाय "साधनाव्यापकत्वे सित साध्यसमव्या-प्तिरूपाधिः"
 ] इत्यभिदधते3 । सोऽयमन्योन्या-

१ श्यामत्वसामग्रचन्तर्गतविशिष्टनामकर्मादेरतीन्द्रयत्वान्निश्चयासम्भ-वात् । २ मैत्रीतनयत्वस्य इयामत्वं प्रति कारणत्वाभावादेव । ३ ननु नाकरण-त्वान्मैत्रीतनयत्वं श्यामत्वं प्रत्यगमकम्, ग्रपि तु व्याप्त्यभावात् । व्यप्तिहि निरुपाधिकः सम्बन्धः। स चात्र नास्त्येव, शाकपाकजत्वोपाधिसत्त्वेन मैत्रीतन-यत्वस्य निरुपाधिकत्वासम्भवादिति केषाञ्चिदाशयं प्रदर्शयन्नाह केचिदिति । केचित् नैयायिकादय इत्यर्थ:। ४ 'ननु कोऽयं प्रतिबन्धो नाम? मनौपाधिकः सम्बन्ध इति बूमः।'—किरणावली पृ० २६७। म्रनौपा-घिकः सम्बन्घो व्याप्तिः । ग्रनौपाघिकत्वं तु यावत्स्वव्यभिचारिव्**यभिचा**रि-साध्यसामानाधिकरण्यम्,यावत्स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिप्रति-योगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणसाष्यसामानाधिकरण्यं वा। यावत्साघना-व्यापकाव्याप्यसाध्यसामानाधिकरण्यमिति निरुक्तिद्वयार्थः ।' वैशेषिक-सुत्रोपस्कार पृ० ६२ । ५ 'साधने सोपाधिः साध्ये निरूपाधिरेवोपाधि-त्वेन निश्चेयः। imes imes imes imes उपाधिलक्षणं तु साध्यव्यापकस्वे सति साधनाव्यापत्वमित्युक्तमेव ।'---किरणावली पृ० ३००, ३०१। 'नन्व-नौपाधिकत्वमुपाधिविरहः, उपाधिरेव दुष्परिकलनीय इति चेन्न; साध्य-व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वस्योपाधित्वात् । तदुक्तम्–साधने सोपाधिः साध्ये निरुपाधिरुपाधि: ।'—वैशेषिकसूत्रोपस्कार पृ० ६३। 'साध्यव्याप-कत्वे सति साधनाऽव्यापकत्वमुपाधिः। साध्यसमानाधिकरणाऽत्यन्ताभावा-

<sup>1</sup> म 'स्रकारणादेव' । 2 मु कश्चित्' । 3 मु 'स्रभिघत्ते' ।

श्रयः । प्रपञ्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारण्यकिकायामिति विरम्यते ।

# [उपनयनिगमनयोस्तदाभासयोश्च लक्षणकथनम्]

§ ७२. साधनवत्तया पक्षस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनयः-तथा चायं घूमवानिति । साधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमवचनं निग-

ऽप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वं । साधनविन्नष्ठाऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधनाऽव्यापकत्वम् । यथा—'पर्वतो घूमवान् बिह्नमत्वात्' इत्यत्राऽऽर्द्रेन्धनसंयोग उपाधिः । तथा हि—'यत्र घूमस्तत्राऽऽद्रेन्धनसंयोगः' इति साध्यव्यापकत्वम्, 'यत्र बिह्नस्तत्राऽऽद्रेन्धनसंयोगो नास्ति' ग्रयोगोलके ग्राद्रेन्धनसंयोगोभावादिति साधनाऽव्यापकत्वम् । एवं साध्यव्यापकत्वे सित साधनाऽव्यापकत्वादार्द्रेन्धनसंयोग उपाधिः ।'—तकंसं० पृ० ११४ । 'उपाधिक्च-तुर्विधः—केवलसाध्यव्यापकः, पक्षवर्माविन्छन्नसाध्यव्यापकः, साधनाविन्छन्नसाध्यव्यापकः, उदासीनधर्माविन्छन्नसाध्यव्यापकः साधनाविन्छन्नसाध्यव्यापकः । द्वितीयो यथा—'वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्धाश्ययत्वात्' इत्यत्र बहिद्रव्यत्वाविन्छन्नप्रत्यक्षत्वव्यापकमुद्भूतरूपवत्त्वम् । तृतीयो यथा—'प्रागभावो विनाशी अभ्यत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविन्छन्नानित्यत्वव्यापकं भावत्वम् । न्तुषंस्तु 'प्रागभावो विनाशी प्रमेयत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविन्छन्नानित्यत्वव्यापकं भावत्वम् ।'—तकंबी० पृ० ११४-११६ ।

१ व्याप्तिलक्षणस्योपाधिगर्भत्वादुपाधिलक्षणस्य च व्याप्तिषटित-त्वात् । तथा च व्याप्तिग्रहे सति उपाषिग्रहः स्यात् उपाधिग्रहे च सति व्याप्तिग्रहः स्यादित्येवमन्योन्याश्रयः । यथा चोक्तम्—नाप्यनौपाधिकः सम्बन्धः, उपाषेरेव दुवंचत्वात् । सुवचत्वेऽपि दुग्रंहत्वात्, सुग्रहत्वेऽप्यन्योन्याश्रयात् । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादेव्याप्तिग्रहाधोनग्रह-त्वात् ।'—वैशेषिकसूत्रोप० पृ० ६० । मनम् -- तस्मादग्निमानेवेति । अनयोर्व्यत्ययेन' कथनमनयोरा-भासः । 'अवसित।मनुमानम् ।

#### [परोक्षप्रमाणभेदस्यागमस्य निरूपणम्]

§ ७३. 'स्रथागमो लक्ष्यते 2 । स्राप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञान-मागमः । अस्रतागम इति लक्ष्यम् । स्रविश्वाद्यं लक्षणम् । स्रर्थ-ज्ञानिमत्ये 4तावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावित्य्याप्तिः, स्रत उक्तं वाक्य-निबन्धनिमिति । वाक्यनिबन्धमर्थज्ञानिमत्युच्यमानेऽपि ठयादृ-च्छिकसंवादिषु विप्रलम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलसंसर्गादिज्ञानेष्वितिव्याप्तिः, स्रत उक्तमाप्तेतिः । स्राप्तवाक्यनिबन्धनज्ञानिमत्युच्यमानेऽप्याप्तवाक्यकर्मके श्रावण-प्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिः, स्रत उक्तमर्थेति । स्रथंस्तात्पर्यक्ष्ढः (प्रयो-जनाक्ष्ढ] इति यावत् । स्रर्थ एव 7 'तात्पर्यमेव वचित्य' [

१ विपरीतऋमेण, क्रमभङ्ग नेत्यर्थः । २ निर्णीतम् । ३ विस्तरत्ोऽनुमानं प्ररूप्याधुना क्रमप्राप्तमागमं लक्षयित अयेति । ४ 'ग्राप्तवचनादिनिबन्धन-मर्थज्ञानमागमः' । परोक्षा—३-६६ । ग्राप्तस्य वाक्यं वचन तिन्तबन्धनं यस्यार्थज्ञानस्येत्याप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमिति । ग्रत्र 'ग्राप्तशब्दांपादाना-दगौरुषेयत्वव्यवच्छेदः । ग्रथंज्ञानमित्यनेनान्यापोहज्ञानस्याभिन्नायसूचनस्य च निरासः ।-प्रमेयर०पृ. १२५ । ५ ग्राप्तो यथार्थवक्ता । ६ उक्तं च-पंत्रयंज्ञानमित्येतावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावतिब्याप्तिरत उक्तं वाक्यनिबन्धनमिति । वाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमित्युच्यमानेऽपि याद्विष्टकसंवादिषु विप्रलम्भ-

<sup>1</sup> मु 'इत्यवसित'। 2 द 'लिख्यते'। 3 द 'तत्रागम'। 4 म मु 'तावदुच्यमा'। 5 द 'यादृग्विसवादिविप्रलम्भ'। 6 म मु प 'तात्पर्यरूप'। 7 मु 'प्रयं एव' नास्ति।

इत्यभियुक्तवचनात् । तत् स्राप्तवाक्यनिवन्धनमर्थज्ञानिमत्युक्त-मागमलक्षणं निर्दोषमेव । यथा-"सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः" [तत्त्वार्षस्० १-१] इत्यादिवाक्यार्थज्ञानम् । सम्यग्-दर्शनादीनि । मोक्षस्य सकलकर्मक्षयस्य मार्ग उपायः, न तु मार्गाः । ततो भिन्नलक्षणानां दर्शनादीनां त्रयाणां समुदितानामेव मार्गत्वम्, न तु प्रत्येकंमित्ययमर्थो मार्ग इत्येकवचनप्रयोगतात्पर्ये सिद्धः । स्रयमेव वाक्यार्थः । स्रत्रैवार्थे प्रमाणसाध्या संज्ञयादिनिवृत्तिः अप्रमितिः ।

#### [ग्राप्तस्य लक्षणम्]

§ ७४. 'कः पुनरयमाप्तः इति चेत्; उच्यते; स्राप्तः' प्रत्यक्ष-प्रमितसकलार्थत्वे सति परमहितोपदेशकः । प्रमितेत्यादावेवोच्य-माने श्रुतकेव लप्वतिव्याप्तिः, तेषामागमप्रमितसकलार्थत्वात्' ।

वाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलसंसर्गादिज्ञानेष्वितव्याप्तिः, अत उक्तमाप्तेति । आप्तवाक्यनिबन्धनज्ञानिमत्युच्यमानेऽप्याप्तवाक्यकमंके (कारणे) श्रावणप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिरत उक्तमर्थेति । अर्थस्तात्पर्यस्तः, प्रयोजनास्त इति यावत् । तात्पर्यमेव वचसीत्यभियुक्तवचनात् वचसां प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्वात् ।'—प्रमेयक० टि० पृ०३६१।
प्रमेयर० टि० पृ० १२४।

१ ग्राप्तस्य स्वरूपं जिज्ञासमानः परः पृच्छिति कः पुनरयमाप्त इति । २ 'तत्राप्तिः साक्षात्करणादिगुणः "सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यक्षाः" इत्यादिना साधितः'।—ग्रष्टश० ग्रष्टस० पृ० २३६। तया विशिष्टो योऽसावाप्त इति भावः । ३ श्रुतकेविननो हि श्रुतेन सकलार्थान् प्रतिपद्यन्ते ।

<sup>1</sup> मुप 'दीन्यनेकानि', म 'दीन्येतानि'। 2 मु 'प्रयोगस्तात्पर्य'। 3 मु 'साघ्यसंशयादिनिवृत्तिः'।

भ्रत उक्तं प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षप्रमितसकलार्थ इत्येतावत्युच्यमाने । 'सिद्धेष्वितव्याप्तिः । भ्रत उक्तं परमेत्यादि । परमहितं । निःश्रेय-सम्, तदुपदेश एवाहृतः 4प्रामुख्येन प्रवृत्तिः । 'भ्रन्यत्र तु प्रश्नानुरोधादुपसर्जनत्वेनेति' भावः । नैवंविधः सिद्धपरमेष्ठी, तस्यानुपदेश-कत्वात् । ततोऽनेन विशेषणेन तत्र नातिव्याप्तिः । भ्रात्मसद्भावे प्रमाणमुपन्यस्तम् । नैयायकाद्यभिमतानामाप्ताभासानामसर्वज्ञ-त्वात्प्रत्यक्षप्रमितेत्यादिविशेषणेनैव निरासः ।

§ ७५. ननु नैयायिकाभिमत भ्राप्तः कथं न सर्वज्ञः इति चेत्; उच्यते; तस्य 'ज्ञानस्यास्वप्रकाशकत्वादेकत्वाच्च विशेषणभूतं स्वकीयं ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमात्मानं 'सर्वज्ञोऽहम्' इति कथं जानीयात् ? एवमनात्मज्ञोऽयमसर्वज्ञ एव । प्रपञ्चितं च

'णिक्कम्मा ग्रहुगुणा किंचूणा चरमवेहदो सिद्धा ।

लोयगाठिदा णिच्चा उप्पाद-वयेहि संजुत्ता ॥'—द्रव्यसं० १४। २ निःश्रेयसातिरिक्ते विषये । ३ ग्रमुख्येन, गौणरूपेणेत्यर्थः । ४ द्वितीय-प्रकाशे । ५ व्यावृत्तिः, ततो न तत्राप्यतिव्याप्तिरिति भावः । ६ नैया-ियका हि ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यं मन्यन्ते । ततो तैराप्तत्वेनाभिमतो महे-दवरः स्वज्ञानस्याप्रवेदनात्तिद्विशिष्टस्यात्मनोऽप्यज्ञानान्न सर्वज्ञ इति भावः ।

१ म्रशरीरिणो मुक्तात्मानः सिद्धाः सिद्धपरमेष्टिन इत्युच्यन्ते । उक्तं च---

<sup>1</sup> द 'इत्युच्यमाने' मु 'इत्येतावदुच्यमाने' । 2 द 'परमेति' । 3 मु परमं हितं' 4 म 'सम्भवति' इत्यधिकः पाठः ।

## सुगताबीनामाप्ताभासत्वभाष्तमीमांसाविवरणे श्रीमवाचार्यपार्व 'रिति विरम्यते । वाक्यं तु 'तन्त्रान्तरसिद्धमिति नेह' लक्ष्यते ।

१ प्रष्टशत्याम् । २ श्रीमद्भृहाकलङ्कृदेवैः । ग्राप्तमीर्मासालङ्कारे (मण्टसहस्रथां) च श्रीविद्यानन्वस्वामिभिरित्यपि बोध्यम् । ३ तदित्यम्— 'पदानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम् ।'— प्रष्टशः प्रष्टसः प्रष्टसः प्रष्टशः प्रष्टसः पृ २० २० ४ । 'वर्णानामन्योन्यापेक्षाणां निरपेक्षः समुदायः पदम् । पदानां तु परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम् ।'—न्यायकुमृ० पृ० ७३७ । प्रमेयकः पृ० ४५० । 'यस्य प्रतिपत्तुर्यावत्सु परस्परापेक्षेषु पदेषु समुदिनतेषु निराकाङ्क्षत्वं तस्य तावत्सु वाक्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम् ।'— प्रमेयकः पृ० ४५० । 'वाक्यं विशिष्टपदसमुदायः । यदाह—

पदानां संहतिर्वाश्यं सापेक्षाणां परस्परम् । सास्यताः कल्पनास्तत्र पदचात्सन्तु यथायथम् ॥' ---न्यायाव० टी० टि० पु० ६ ।

'वर्णानामन्योन्यापेक्षाणां संहतिः पदम्, पदानां तु वाक्यमिति ।'— प्रमाणनयत० ४-१० ।

परैस्तु वाक्यलक्षणित्थमभिमतम्—'ग्राख्यातं साव्ययं सकारकं स-कारक-विश्लेषणं वाक्यसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम्, ग्रपर ग्राह—ग्राख्यातं सिविशेषणित्येव । सर्वाणि ह्येतानि विशेषणानि । एकतिङ्, एकतिङ् वाक्यसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम्।' पात० महाभा० २-१-१ । 'तिङ्-सुवन्त-चयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता ।'—ग्रमरको० । 'पूर्वपदस्मृत्यपेक्षो- अन्त्यपदप्रत्ययः स्मृत्यनुग्रहेण प्रतिसन्धीयमानो विशेषप्रतिपत्तिहेतु-वाक्यम्।'—ग्यायका० पृ० १६ । 'याविद्धः पदैरथंपरिसमाप्तः तदेकं वाक्यम्।'—ग्यायका० पृ० १०८ । 'पदसमूहो वाक्यम्।—ग्यायम० पृ० ६३७ । ग्यायवा० ता० पृ० ४३४ । 'वाक्यं पदसमूहः, यथा—गामा-

#### [ अर्थस्य लक्षणम् ]

नय शुक्लां दण्डनेति ।'— तकंसं० पृ० १२२। 'ग्रथात्र प्रसङ्गान्मीमांसक-वाक्यलक्षणमर्थद्वारेण प्रदर्शयितुमाह—-

साकाङ्क्षावयवं भेदे परानाकाङ्क्षशब्दकम् । कर्मप्रधानं गुणवदेकार्यं वाक्यमिष्यते ॥—वाक्यप० २-४ । मियः साकाङ्क्षशब्दस्य व्यूहो वाक्यं चतुर्विधम् । सुप्तिङग्तचयो नैवमतिव्याप्त्याविदोषतः ॥

यादृशायव्दानां यादृशार्थविषयताकान्वयवीघं प्रत्यनुकूला परस्परा-काङ्क्षा तादृशशब्दस्तोम एव तथाविश्वार्थे वाक्यम् । नशब्दश० क्लो. १३।

'वाक्यं स्याद्योग्यताकाङ्**क्षासक्तियुक्तः परोच्चयः।'-साहि०द०** २-१। 'पदानामभिधित्सार्थग्रन्थनाकारः सन्दर्भो वाक्यम्।'-काव्यमो० पृ० २२। ग्रन्यदपि वाक्यलक्षणं कैश्चिदुक्तम्--

म्राख्यातशब्दः (१) सङ्घातो (२) जातिः सङ्घातर्वोत्तनो (३) । एकोऽनवयवः शब्दः (४) ऋमो (४) बुद्ध चनुसंहृतो (६,७) ॥ पदमाद्यं (६) पदं सापेक्षमित्यि (१०) । वाक्यं प्रति मर्तिभिन्ना बहुषा न्यायवेदिनाम् ॥' — वाक्यं ० २-१, २ ।

तत्र पूर्वोक्तमेव 'पदानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम्' इति वाक्यलक्षणं समीचीनम् । श्रन्येषां तु सदोपत्वादिति प्रतिपत्तव्यम् । ४ न्यायदीपिकायाम् ।

१ अर्थस्य स्वरूपं प्रतिपादयितुमाह **अर्थित** ।

लक्षणकथनम् । 'ग्रनेके अन्ता धर्माः सामान्यं-विशेष-पर्याय-गुणा। यस्येति सिद्धोऽनेकान्तः । तत्र सामान्यमनुवृत्ति2स्वरूपम्' । तिद्धि घटत्वं पृथुबुध्नोदराकारः ३, गोत्विमिति सास्नादिमत्वभेव । तस्मान्न व्यक्तितोऽत्यन्तमन्यन्नित्यमेकमनेकवृत्ति । भ्रन्यथा—

१ ग्रनेकान्तस्य ब्युत्पत्तिमुखेन लक्षणं निबध्नाति <mark>ग्रनेके</mark> इति । २ ग्रन्-गताकारप्रतीतिविषयमित्यर्थः। स्रत्रायं विशेषः-'सामान्यं द्विविधम्-ऊर्ध्वता-सामान्यं तिर्यक्सामान्यं चेति । तत्रोर्ध्वतासामान्यं क्रमभाविषु पर्यायेष्वे-कत्वान्वयप्रत्ययग्राह्यं द्रव्यम् । तिर्यक्सामान्यं नानाद्रव्येषु पर्यायेषु च साद्श्यप्रत्ययग्राह्यं सद्शपरिणामरूपम् ।'—युक्त्यनुशा० टी० पृ० ६० । 'सामान्यं द्वेघा तिर्ययुष्वंताभेदात् । ४.३ । सदृशपरिणामस्तिर्यक खण्ड-मुण्डादिष् गोत्ववत् । ४-४ । परापरविवर्त्तन्यापि द्रव्यमुर्ध्वता मृदिव स्था-सादिप्'।४-५। - परीक्षामुख । ३ 'सामान्यं द्विविधं परमपरं च । तत्र परं सत्ता, ग्रपरं सत्ताव्याप्यं द्रव्यत्वादि । ... तत्र नित्यमनेकव्यवितवृत्ति सामा-न्यम्, नित्यत्वे सति स्वाश्रयान्योन्याभावसामानाधिकरण्यं वा । परमपि सामान्यमपरमपि तथाउपरं तु सामान्यं विशेषसंज्ञामपि लभते ।'-वैशे-विकसूत्रोपः पृ० ३४ । तन्न युक्तम्—'नित्यैकरूपस्य गोत्वादे: क्रम-यौग-पद्याम्यामर्थिकयाविरोघात् । प्रत्येकं परिसमाप्त्या व्यक्तिपु वृत्ययोगाच्चा-नेकं सदुशपरिणामात्मकमेवेति तिर्यक्सामान्यम् नतम् ।'-प्रमेयर० ४-४, प० १७६ । 'तच्चाऽनित्यासर्वगतस्वभावमभ्यूपगन्तव्यम्, नित्यसर्वगतस्वभाव-त्वेऽर्थित्रियाकारित्वायोगात्। ... तत् (सामान्यं) सर्वसर्वगतं स्वव्यक्तिसर्व-गतं वा ? न तावत्सर्वसर्वगतम्; व्यक्त्यन्तरालेऽनुपलम्यमानत्धाद्वचित्रस्वा-त्मवत् । ...नापि स्वव्यक्तिसर्वगतम्; प्रतिव्यक्ति परिसमाप्तत्वेनास्याऽने-

<sup>1</sup> मु 'पर्याया गुणा' । 2 म प मु 'श्रनुवृत्त' । 3 श्रा प 'पृथुबुध्नो-दराद्याकारः' ।

कत्वानुषङ्गाद्वयिक्तस्वरूपवत्। कात्स्न्यंकदेशाम्यां वृत्त्यनुपपत्तेश्वासत्त्वम्। किञ्च, एकत्र व्यक्तौ सर्वात्मना वर्त्तमानस्यान्यत्र वृत्तिनं स्यात्। तत्र हि वृत्तिस्तद्देशे गमनात्, पिण्डेन सहोत्पादात्, तद्देशे सद्भावात्, अंशवत्त्या वा स्यात्? न तावद् गमनादन्यत्र पिण्डे तस्य वृत्तिः; निष्क्रियत्वोपन्यमात्। किञ्च, पूर्वपिण्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत्, अपरित्यागेन वा? न तावत्परित्यागेन, प्राक्तनिपण्डस्य गोत्वपरित्यक्तस्यागोरूपताप्रसङ्गात्। नाप्यपरित्यागेन, प्रपरित्यक्तप्राक्तनिपण्डस्यास्यानंशस्य रूपादेरिव गमनासम्भवात्। न ह्यपरित्यक्तप्रविधाराणां रूपादीनामाधारान्तरसंक्रान्तिदृं ष्टा। नापि पिण्डेन सहोत्पादात्, तस्यानित्यत्वानुषङ्गात्। नापि तद्देशे सत्वात्, पिण्डोत्पत्तेः प्राक् तत्र निराधारस्यास्यावस्थानाभावात्। भावे वा स्वाश्रयमात्रवृत्तित्वविरोधः। नाप्यश्वत्तया, निरंशत्वप्रतिज्ञानात्। ततो व्यक्त्यन्तरे सामान्यस्याभावानुषङ्गः। परेषां प्रयोगः 'ये यत्र नोत्पन्ना नापि प्रागक्तश्यायिनो नापि पश्चादन्यतो देशादागितमन्तस्ते तत्राद्यस्तः, यथा खरोन्तमाङ्गे तद्विषाणम्, तथा च सामान्यं तच्छून्यदेशोत्पादवित घटादिके वस्तुनि' इति। उक्तं च—

'न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्।

जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसनसन्तितः ॥'—प्रमेयक० पृ० ४७३।

किञ्च, इदं सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नं चेत्; तत् व्यक्त्युत्पत्तौ उत्पद्यते न वा ? यद्युत्पद्यते, तद्वदेवानित्यत्वम् । नोत्पद्यते चेत्; तत् उत्पत्तिप्रदेशे विद्यते न वा ? यदि विद्यते, व्यक्त्युत्पत्तेः पूर्वमिष गृह्यते । भय तद्देशे तत् नास्ति, उत्पन्ने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्त्यन्तराद् म्रागच्छति । ननु ततः तत् म्रागच्छत् पूर्वव्यक्ति परित्यज्य म्रागच्छति न वा ? प्रथमपक्षे तस्याः तम्रहितत्वप्रसङ्गः । म्रथापरित्यज्य म्रागच्छति न वा ? प्रथमपक्षे तस्याः तम्रहितत्वप्रसङ्गः । म्रथापरित्यज्य, तत्रापि कि व्यक्त्या सहैवागच्छति कि वा केनचिदंशेन तत्रैव तिष्ठिति केनचिदागच्छति ? प्रथमविकल्पे शावले-येऽपि 'बाहुलेयोऽयम्' इति प्रतीतिः स्यात् । द्वितीयविकल्पस्त्यय्कतः,

न 'याति न च 'तत्रास्ते न 'पश्चादस्ति 'नांशवत्।। 'जहाति पूर्वं नाधारमहो' व्यसनसन्ततिः" ।। [

इति विग्नागर्दाशत2दूषणगणप्रसरप्रसङ्गात् । पृथुबुध्नो-दराकारादिदर्शनानन्तरमेव 'घटोऽयं घटोऽयं गौरयं गौरयम्'

निरंशत्वेनास्यांशवत्तया प्रवृत्त्यसम्भवात् । सांशत्वे चास्य व्यक्तिवदनित्य-त्वप्रसङ्गः ।'-न्वायकुम् ० पृ० २८७, २८८ । 'क्वांचदेकत्र नित्यात्मन्याश्रये सर्वात्मना वृत्तं सामान्यं समवायश्च तावत् उत्पित्मुप्रदेशे प्राग्नासीदनाश्रित-त्वप्रसङ्गात्, नान्यतो याति सर्वात्मना पूर्वाधारापरित्यागादन्यथा तदभाव-प्रसङ्गात्, नाप्येकदेशेन, सांशत्वाभावात्, स्वयमेव पश्चाद्भवति स्वप्रत्यय-कारित्वात्, ग्राध्यवनाशे च न नश्यति नित्यत्वात्, प्रत्येकं परिसमाप्तं चेति व्याहतमेतत् ।'—ग्रप्टस. पृ. २१६ । एतदुक्तानेव दोषान् दिग्ना-गोक्तकारिकया मूले दीपिकाकारो दर्शयति न यातीति ।

१ गोत्वादिसामान्यं हि व्यक्त्यन्तरं न गच्छिति निष्क्रियत्वोपगमात् । २ व्यक्तिदेशे, यत्र गोपिण्ड उत्पद्यते तत्र न गोपिण्डोत्पादात्पूर्वं विश्वते, देशस्यापि तस्य गोत्वापत्तेः । ३ न वा गोपिण्डोत्पादानन्तरं तेन सहोत्पद्यते, तस्य नित्यत्वाम्युपगमात् । ग्रन्यथाऽनित्यत्वानुष ङ्गात् । ४ न चांशसिहतं निरंशत्वप्रतिज्ञानात्, ग्रन्यथा सांशत्वप्रसङ्गात् । ५ न च प्राक्तनमाघारं गोपिण्डं त्यजित, तस्यागोत्वापत्तेः । ६ तदेवं गोत्वादिसामान्यस्य नित्यैक-सर्वगतत्वाम्युपगमे एतैर्दूषणैर्न परिमुच्यते सोऽयं यौगः । ग्रहो ग्राश्चयं कष्टं वा एतेषामपरिहार्या व्यसनसन्तितः दूषणपरम्परा, वृथा स्थितिरितियावत् । ७ कारिकेयं धर्मकीर्त्तिविरचिते प्रमाणवार्त्तिकेऽपि (१-१५३) मूल-रूपेणोपलम्यते । परमत्र ग्रन्थकृता नामोल्लेखपुरस्सरं दिग्नागस्योक्ता । ततः सम्भवति दिग्नागस्यैव कस्यविद् ग्रन्थस्येयं कारिका स्यादिति । इ दिग्नागे-

<sup>1</sup> प मु 'नाशवत्' । 2 मु 'दूषित' ।

इत्याद्यनुवृत्तप्रत्ययसम्भवात्' । 'विशेषोऽपि 'स्थूलोऽयं घटः, सूक्ष्मः' इत्यादिव्यावृत्तप्रत्ययालम्बनं। घटादिस्वरूपमेव । 'तथा चाह भगवान् माणिक्यनिव्सिट्टारकः—''सामान्य-विशेषात्मा तदर्थः'' [परीक्षा० ४-१] इति ।

§ ७७. 'पर्यायो द्विविध:—ग्रर्थपर्यायो व्यञ्जनपर्यायश्चेति । तत्रार्थपर्यायो भूतत्वभविष्यत्वसंस्पर्शरिहतशुद्धवर्त्तमानकालाव2-च्छिन्नं वस्तुस्वरूपम् । तदेतदृजुसूत्रनयविषयमामनन्त्यभियुक्ताः । एतदेकदेशावलिम्बनः खलु सौगताः क्षणिकवादिनः । व्यञ्जनं व्यक्तिः प्रवृत्तिनिवृत्तिनिवन्धनं जलानयनाद्यर्थिक्रयाकारित्वम् ३, तेनोपलिक्षतः पर्यायो व्यञ्जनपर्यायः, मृदादेः [यथा] पिण्ड-स्थास-कोश-कुशूल-घट-कपालादयः 4 पर्यायाः ।

नोक्तकारिकया दशितानि दूपणानि, तेषां गणः समूहस्तस्य प्रसरो विस्तरस्तस्य प्रसङ्गस्तस्मादित्यर्थः।

१ त्रनुगतप्रतीतिभावात् । ततो घटत्वादिसामान्यं घटादिव्यक्ते: कथ-व्यिवदिभन्नमेवेत्यवसेयम् । २ तदुक्तं परीक्षामुखे-'विशेषश्च ।४-६। पर्याय-व्यितरेकभेदात् ।४-७। एकस्मिन् द्रव्ये क्रमभाविनः परिणामाः पर्याया ग्रात्मिन हर्षविषादादिवत् ।४-८। ग्रर्थान्तरगतो विसदृशपरिणामो व्यितरेको गो-महिषादिवत्' ।४-६। ३ स्वोक्तमेव प्रमाणयति तथा चाहेति । ४ संक्षे-पतः सामान्यं विशेषं च निरूष्य पर्यायं निरूपयतुमाह पर्यायेति ।

<sup>1</sup> मु 'वलम्बनं'। 2 प मु 'कालत्वाव'। 3 म्रा 'निबन्धनजलानय-नाद्यर्थिकयाकारित्वे', म प मु 'निबन्धनजलानयनाद्यर्थिकयाकारित्वं'। 4 द 'कपालमालादयः'।

§ ७८. 'यावद्द्रव्यभाविनः सकलपर्यायानुर्वात्तनो गुणाः 'वस्तुत्व-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादयः । मृद्द्रव्यसम्बन्धिनो हि वस्तु-त्वादयः पिण्डादिपर्यायाननुवर्त्तन्ते, न तु पिण्डादयः स्थासादीन् । तत। एव पर्यायाणां गुणेभ्यो भेदः'। 'यद्यपि सामान्यविशेषौ पर्यायौ तथापि सङ्क्षेतग्रहणनिबन्धनत्वाच्छव्दव्यवहारविपयत्वाच्नागम2

१ गुणं लक्षयित याविति । २ वस्तुत्वप्रमेयत्वादयः सामान्यगुणाः । रूपरसादयो विशेषगुणाः । तेषां लक्षणं तु---

तर्वेष्वविशेषेण हि ये द्रव्येषु च गुणाः प्रवर्तन्ते । ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि प्रमाणतः सिद्धम् ॥ तिस्मन्तेव विवक्षितवस्तुनि मग्ना इहेदमिति चिज्जाः । ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमिता विशेषगुणाः ॥

--- ग्रध्यात्मक० २-७, ८।

३ गुणपर्याययोः को भेदः ? इत्यत्रोच्यते, सहभाविनो गुणाः, क्रमभा-विनः पर्याया इति । गुणा हि द्रव्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वर्त्तन्ते, न तु पर्यायाः, तेषां क्रमवित्तत्वादिति भावः । तथा चोक्तम्—

श्रन्वियनः किल नित्या गुणाश्च निर्मुणावयवा ह्यनन्तांशाः । द्रव्याश्रया विनाशप्रादुर्भावाः स्वशक्तिभः शश्वत् ॥ व्यतिरेकिणो ह्यनित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयाश्चापि । ते पर्याया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेषधर्माशाः ॥

-- ग्रध्यात्मक० २-६, ६।

४ ननु सामान्यविशेषाविष पर्यायावेव, तत्कथमत्र तयोः पर्यायेम्यः पृथग् निर्देश इत्यत श्राह यद्यपीति । सामान्यविशेषौ यद्यपि पर्यायावेव तथाप्याऽऽगमप्रकरणानुरोधात्तयोः पृथग्निर्देशकर्त्तव्यस्यावश्यकत्वादिति ।

<sup>1</sup> द 'ग्रत' । 2 मु 'निबन्धनस्य शब्दव्यवहारविषयत्वादागम' ।

§ ८०. तथैवाजीवस्य। मृद्द्रव्यस्यापि मृदः पिण्डाकारस्य व्ययः, पृथुवुध्नोदराकारस्योत्पादः, मृदूपस्य ध्रुवत्विमिति सिद्ध-मृत्पादादियुक्तत्वमजीवद्रव्यस्य? । स्वामिसमन्तभद्राचार्याभिम्मतानु असारी वामनोऽपि सदुपदेशात्प्राक्तनमज्ञानस्वभावं हन्तुमुप्रितनमर्थज्ञानस्वभावं स्वीकर्त्तुं च यः समर्थं ग्रात्मा स एव शास्त्राधिकारीत्याह "न शास्त्रमसद्द्रव्येष्वर्थवत्" [ ] इति । तदेवमनेकान्तात्मकं वस्तु प्रमाणवाक्यविषयत्वादर्थत्वेनाव-तिष्ठते । तथा च प्रयोगः — 'सर्वमनेकान्तात्मकं सत्त्वात् । यदुक्त-साध्यं न, तन्नोक्तसाधनम्, यथा गगनारविन्दमिति ।

\$ ८१. ननु यद्यप्यरिवन्दं गगने नास्त्येव तथापि सरस्यस्तीति ततो न सत्त्वरूपहेतु4व्यावृत्तिरिति5 चेत्; तिह तदेतदरिवन्दम-धिकरणिवशेषापेक्षया सदसदात्मकमनेकान्तिमित्यन्वयदृष्टान्तत्वं भवतैव प्रतिपादितिमिति सन्तोष्टव्यमायुष्मता । उदाहृतवाक्ये-

भद्राचार्यैः ---

प्रमाणगोचरौ सन्तौ भेदाभेदौ न संवृती । तावेकत्राविरुद्धौ ते गुणमुख्यविवक्षया ॥

**—-ग्राप्तमी०** का० ३६।

१ यदुक्तम्--

'तद्द्रव्यपर्यायात्माऽथीं बहिरन्तक्च तत्त्वतः।'

**—लघोय० का० ७** ।

२ अरिवन्दस्येति शेषः । ३ प्रत्यक्षेणानुमानेन च वस्तुनोऽनेकान्ता-

<sup>1</sup> मु 'तथैवाजीवद्रव्यस्यापि' २ म मु 'मजीवस्य'। 3 मु 'भिमतमतानु'। 4 म्ना म मु 'सत्वहेतु'। 5 द मु 'इति' नास्ति।

नापि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां मोक्षकारणत्वमेव, न संसार-कारणत्विमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्मकत्वं प्रतिपाद्यते । 'सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति न्यायात् । एवं प्रमाणसिद्धमने-कान्तात्मकं वस्तु ।

[नयं स्वरूपतः प्रकारतश्च निरूप्य सप्तभाङ्गीप्रतिपादनम्]

§ द२. नया विभज्यन्ते। । ननु कोऽयं नयो नाम2? उच्यते; प्रमाणगृहीतार्थेंकदेशग्राही 'प्रमातुरिभप्रायिवशेष:3। "नयो ज्ञातु-रिभप्राय:" [लघीय०का० ५२] इत्यभिधानात् । स नयः संक्षेपेण द्वेधा'—द्रव्यार्थिकनयः पर्यायार्थिकनयश्चेति । तत्र द्रव्यार्थिकनयः

त्मकत्वं प्रसाध्यागमेनापि तत्त्रसाधनार्थमाह उदाहृतेति । अयं भावः— 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इत्यागमो यथा सम्यग्दर्शनादि-त्रयाणां समुदितानां मोक्षकारणत्वं प्रतिपादयित तथा संसारकारणत्वाभाव-मिष । तथा चागमादिष सम्यग्दर्शनादीनां कारणाकारणात्मकत्वमनेकान्त-स्वरूपं प्रतिपादितं वोद्धव्यम् ।

१ श्रुतज्ञानिनः । श्रिभिप्रायो विवक्षा । २ सम्पूर्णश्लोकस्त्वित्थम्— ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इष्यते । नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तोऽर्थपरिगृहः ॥

३ 'नयो द्विविधः — द्रव्याथिकः पर्यायाथिकश्च । पर्यायाथिकनयेन पर्यायतत्त्वमिष्यगन्तव्यम् । इतरेषां नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्याथिकेन, सामान्यात्मकत्वात् ।' — सर्वार्थसि० १-६ । यथोक्तं श्रीविद्यानन्वस्वामिभिः — संक्षेपाद् द्वौ विशेषण द्रव्यपर्यायगोचरौ ।' — त० इसो० पृ० २६८ ।

<sup>1</sup> द 'ग्रथ नयं निभजति' पाठः । 2 द 'नाम नयः' । 3 म मु 'नयः' इत्यधिकः पाठः ।

प्रस्तावे तयोः पृथग्निर्देशः । 1तदनयोर्गुणपर्याययोः द्रव्यमाश्रयः, "गुणपर्ययवद् द्रव्यम्" [तस्वार्यस्० ५-३८] इत्याचार्यानुशासनात् । तदिप सस्वमेव "सत्त्वं द्रव्यम्" [ ] इत्यक्त द्वीयवचनात् ।

[सत्त्वं द्विधा विभज्य द्वयोरप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूपणम्]

§ ७६. 'तदिष जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चेति संक्षेपतो द्विविधम् । 'द्वयमप्येतदुत्पत्तिविनाशस्थितियोगि ''उत्पादव्ययध्नौव्ययुक्तं सत्'' [तत्त्वार्थमू० ४-३०] इति निरूपणात्'। तथा हि—जीव-

१ उपदेशात् । २ भगवता श्रीउमास्वातिनाऽप्युक्तम्—'सद्द्रव्यलक्ष-णम्'—तस्वार्यसू० ५-२६ । ३ सत्त्वमपि । ४ जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चापि । ५ समन्तभद्रस्वामिभिरपि तथैव प्रतिपादनात् । तथा हि—

> घट-मौलि-मुवर्णार्थो नाशोत्पाद-स्थितिष्वयम् । शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥ पयोवतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधिव्रतः । भ्रगोरसव्रतो नोभे तस्मासत्त्वं श्रयात्मकम् ॥

> > --- भ्राप्तमी० का० ५६, ६०।

इदमत्राक्तम्—सर्वं हि वस्तुजातं प्रतिसमयमुत्पादव्ययधीव्यात्मकं समनुभूयते । घटाधिनो हि जनस्य घटिवनाशे शोकः, मुकुटाधिनो मुकुटो-त्पादे हर्षः, सुवर्णाधिनश्च सुवर्णसत्त्वे माध्यस्थ्यं जायमानं दृश्यते । न चैतद् निहेंतुकं सम्भवति । तेन विज्ञायते सुवर्णादिवस्तु उत्पादादित्रयात्मकम्, तदन्तरेण शोकाद्यनुपपत्तेरिति । एवं 'यस्य पयो दुग्धमेवाहं भुञ्जे इति वतं

<sup>1</sup> द 'तद्वदनयो' । 2 मा प 'इत्याकरज्ञवचनात्', मु 'इत्याकरजवचनात्' पाठः । मूले द प्रते: पाठो निक्षिप्तः । स च युक्तः प्रतिभाति ।-सम्पा० ।

द्रव्यस्य स्वगंप्रापकपुण्योदये सित मनुष्यस्वभावस्य व्ययः, दिव्या-स्वभावस्योत्पादः, चैतन्यस्वभावस्य ध्रौव्यमिति । जीवद्रव्यस्य 'सर्वथंकरूपत्वे2 पुण्योदयवेफल्यप्रसङ्गात् । सर्वथा भेदे पुण्यवा-नन्यः फलवानन्य इति पुण्यसम्पादनवैयर्थ्यप्रसङ्गात् । उपरोप-कारेऽप्यात्मसुकृतार्थमेव प्रवर्त्तनात् 4 तस्माज्जीवद्रव्यरूपेणाभेदो मनुष्यऽदेवपर्यायरूपेण भेद इति 6प्रतिनियतनयनिरस्तविरोधौ भेदाभेदौ प्रामाणिकावेव ।

नियमः, नासौ दध्यत्ति—दिध भुंक्ते । यस्य च दध्यहं भुञ्जे इति व्रतम् नासौ पयोऽत्ति—दुग्धं भुंक्ते । यस्य चागोरसमहं भुञ्जे इति व्रतम्, नासा-वृभयमत्ति । कृतः ? गोरसरूपेण तयोरेकत्वात् । दुग्धव्रतस्य दिधरूपेणा-भावात्, दिधव्रतस्य पयोरूपेणाभावात्, ग्रगोरसव्रतस्य दिधदुग्धरूपेणा-भावात् । तस्मात्तस्वं वस्तु त्रयात्मकं स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकं सुघटमेतद-नेकान्ते जैनमते इति ।'—श्राप्तमी० वृ० का० ६० । श्रीपण्डितप्रवर-राजमस्तेनाप्युक्तम्—

केरिचत्पर्ध्ययविगमेर्व्यति द्रव्यं ह्य देति समकाले । सन्यः पर्धयभवनेषंभेद्वारेण शाह्वतं द्रव्यम् ॥

--- श्रध्यात्मक० २-१६।

१ पर्यायेम्यः सर्वथाऽभेदे । २ मनुष्यादिपर्यायेम्यो जीवद्रव्यस्य कथ-िन्वदप्यन्वयाभावे कृतस्य फलाभावादकृतस्य च फलप्राप्तेः पुष्यसम्पादनं व्यथंमेव स्यात् । कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गश्च स्यादिति भावः । ३ नही-मावनुभूयमानौ भेदाभेदौ मिथ्याभूतौ विरुद्धौ वा। तथा चोक्तं श्रीमत्समन्त-

<sup>1</sup> म मु 'देव'। 2 म प 'कान्तरूपे', मु 'कान्तरूपत्वे'। 3 म 'कारोऽप्या', मु 'कारस्याप्या'। 4 प 'प्रर्त्तमानात्', मु 'प्रवर्त्तमानत्वात्'। 5 मु 'मनुष्यपर्यायदेवपर्याय'। 6 द 'प्रतिनियम'।

\$ ८०. तथैवाजीवस्य। मृद्द्रव्यस्यापि मृदः पिण्डाकारस्य व्ययः, पृथुबुध्नोदराकारस्योत्पादः, मृद्र्पस्य ध्रुवत्वमिति सिद्ध-मृत्पादादियुक्तत्वमजीवद्रव्यस्य? ! स्वामिसमन्तभद्राचार्याभिम्मतानु3सारी वामनोऽपि सदुपदेशात्प्राक्तनमज्ञानस्वभावं हन्तुमुपितनमर्थज्ञानस्वभावं स्वीकर्त्तुं च यः समर्थं ग्रात्मा स एव शास्त्राधिकारीत्याह "न शास्त्रमसद्द्रव्येष्वर्थवत्" [ ]इति । तदेवमनेकान्तात्मकं वस्तु प्रमाणवाक्यविषयत्वादर्थत्वेनाव-तिष्ठते । तथा च प्रयोगः—'सर्वमनेकान्तात्मकं सत्त्वात् । यदुक्तसाध्यं न, तन्नोक्तसाधनम्, यथा गगनारविन्दमिति ।

§ ८१. ननु यद्यप्यरिवन्दं गगने नास्त्येव तथापि सरस्यस्तीति ततो न सत्त्वरूपहेतु4व्यावृत्तिरिति चेत्; तिह तदेतदरिवन्दम-धिकरणिवशेषापेक्षया सदसदात्मकमनेकान्तिमित्यन्वयदृष्टान्तत्वं भवतैव प्रतिपादितिमिति सन्तोष्टव्यमायुष्मता । उदाहृतवाक्ये-

भदाचार्यैः ---

प्रमाणगोचरौ सन्तौ भेदाभेदौ न संवृती । तावेकत्राविरुद्धौ ते गुणमुख्यविवक्षया ॥

—**ग्राप्तमी**० का० ३६ ।

१ यदुक्तम्--

'तव्द्रव्यपर्यायातमाऽथों बहिरन्तश्च तत्त्वतः ।'

--- लघीय० का० ७।

२ ग्ररविन्दस्येति शेषः । ३ प्रत्यक्षेणानुमानेन च वस्तुनोऽनेकान्ता-

<sup>1</sup> मु 'तथैवाजीवद्रव्यस्यापि' २ म मु 'मजीवस्य' । 3 मु 'भिमतमतानु' । 4 म्रा म मु 'सत्वहेतु' । 5 द मु 'इति' नास्ति ।

नापि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां मोक्षकारणत्वमेव, न संसार-कारणत्विभिति विषयविभागेन कारणाकारणात्मकत्वं प्रतिपाद्यते । 'सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति न्यायात् । एवं प्रमाणसिद्धमने-कान्तात्मकं वस्तु ।

[नयं स्वरूपतः प्रकारतश्च निरूप्य सप्तभ ङ्गीप्रतिपादनम्]

§ ८२. नया विभज्यन्ते । ननु कोऽयं नयो नाम2 ? उच्यते; प्रमाणगृहीतार्थेकदेशग्राही 'प्रमातुरिभप्रायविशेष: 3। "नयो ज्ञातु-रभिप्रायः" [लघीय०का० ४२] इत्यभिधानात् । स नयः संक्षेपेण द्वेधा'—द्रव्यार्थिकनयः पर्यायार्थिकनयक्षेति । तत्र द्रव्यार्थिकनयः

त्मकत्वं प्रसाध्यागमेनापि तत्प्रसाधनार्थमाह उदाहृतेति । श्रयं भावः— 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इत्यागमो यथा सम्यग्दर्शनादि-त्रयाणां समुदितानां मोक्षकारणत्वं प्रतिपादयित तथा संसारकारणत्वाभाव-मिप । तथा चागमादिष सम्यग्दर्शनादीनां कारणाकारणात्मकत्वमनेकान्त-स्वरूपं प्रतिपादितं वोद्धव्यम् ।

१ श्रुतज्ञानिनः । स्रभिप्रायो विवक्षा । २ सम्पूर्णश्लोकस्त्वित्यम्— ज्ञानं प्रमाणमात्मादेख्पायो न्यास इष्यते । तयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तिोऽर्थपरिग्रहः ॥

३ 'नयो द्विविध:— द्रव्याधिकः पर्यायाधिकश्च । पर्यायाधिकनयेन पर्यायतत्त्वमिधगन्तव्यम् । इतरेषां नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्याधिकेन, सामान्यात्मकत्वात् ।'—सर्वार्थसि० १-६ । यथोक्तं श्रीविद्यानन्दस्वामिभः— संक्षेपाद् द्वौ विद्योषेण द्रव्यपर्यायगोचरौ ।'—तः इसो० पृ० २६८ ।

<sup>1</sup> द 'ग्रथ नयं विभजति' पाठः । 2 द 'नाम नयः' । 3 म मु 'नयः' इत्यधिकः पाठः ।

द्रव्यपर्यायरूपमेकानेकात्मकमनेकान्तं प्रमाणप्रतिपन्नमर्थं विभज्य पर्यायाधिकनयविषयस्य भेदस्योपसर्जनभावेनावस्थानमात्रमभ्य-नुजानन्। स्वित्षयं, द्रव्यमभेदमेव व्यवहारयति, "नयान्तरविषय-सापेक्षः सन्नयः'ं ]इत्यभिधानात्'। यथा सुवर्णमान-येति । श्रत्र द्वैव्याधिकनयाभिप्रायेण सुवर्णद्रव्यानयनचोदनायां कटकं कुण्डलं केयूरं चोपनयन्तुपनेता कृती भवति, सुवर्णरूपेण कटकादीनां भेदाभावात् । द्रव्याधिकनयमुपसर्जनीकृत्य प्रवर्त्तमान-पर्यायाधिकनयमवलम्ब्य कुण्डलमानयेत्युक्ते न कटकादी प्रवर्त्तते, कटकादिपर्यायात् कुण्डलपर्यायस्य भिन्नत्वात् । ततो द्रव्याधिक-नयाभिप्रायेण सुवर्णं स्यादेकमेव । पर्यायाधिकनयाभिप्रायेण स्याद-नेकमेव। क्रमेणोभयनयाभिप्रायेणं स्यादेकमनेकं च3। युगपदुभय4-नयाभिप्रायेण स्यादवक्तव्यम्, युगपत्प्राप्तेन नयद्वयेन विविक्त-स्वरूपयोरेकत्वानेकत्वयोर्विमर्शासम्भवात् । न हि युगपदुपनतेन शब्दद्वयेन घटस्य प्रधानभूतयो ऽरूपवत्त्वरसवत्त्वयोविविक्तस्वरू-पयोः प्रतिपादनं शक्यम् । तदेतदवक्तव्यस्वरूपं तत्तदभिप्रायैरुप-

'स द्रव्याधिक: पर्यायाधिकश्च । द्रवति द्रोध्यति भदुवत् इति द्रव्यम्, तदेवार्योऽस्ति यस्य सो द्रव्याधिक: ।' संघीय । का । स्वो । ३० ।

१ उक्तं च--

मेबाभेबात्मके श्रेये भेवाभेबाभिसन्थयः।

ये तेऽपेक्षानपेक्षाम्यां लक्ष्यन्ते नयदुनंयाः ॥---लघीय०का० ३०।

<sup>1</sup> व 'मभ्यनुजानानः'। 2 मु 'कटकादिपर्यायस्य ततो भिन्नत्वात्। 3 व 'च' नास्ति । 4 व 'एवं च युगपदुभय'। 5 झा म मु 'रूपत्वरसत्वयो'।

नतेनैकत्वादिना समुचितं स्यादेकमवक्तव्यम्, स्यादेनकमवक्तव्यम्, स्यादेनकमवक्तव्यम्, स्यादेकानेकमवक्तव्यमिति स्यात् । सैषा नयविनियोग-परिपाटी सप्तभङ्गीत्युच्यते, भङ्गशब्दस्य वस्तुस्वरूपभेदवाचक-त्वात् सप्तानां भङ्गानां समाहारः सप्तभङ्गीति सिद्धेः ।

§ ८३. नन्वेकत्र वस्तुनि 'सप्तानां भङ्गानां कथं सम्भवः इति चेत्; यथैकस्मिन् रूपवान् घटः रसवान् गन्धवान् स्पर्शवानिति

१ ननु केयं सप्तभङ्गी इति चेत्; उच्यते; 'प्रश्नवशादेकत्र वस्तु-न्यविरोधेन विधिप्रतिषेषकल्पना सप्तभङ्गी'—तस्वार्णवर्गितक १-६। न्यायविनिश्वयेऽपि श्रीमदकसङ्कदेवेश्वतम्—

> द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषप्रविभागतः । स्याद्विषिप्रतिषेषाम्यां सप्तमङ्गी प्रवर्तते ॥४५१॥

श्रीयशोविजयोऽप्याह-'एकत्र वस्तुन्येकंकधर्मपर्यनुयोगवशादिवरोधेन व्यस्तयोः समस्तयोश्च विधिनिषेधयोः कल्पनया स्यात्काराङ्कितः सप्तधा वाक्यप्रयोगः सप्तमङ्की । इयं च सप्तमङ्की वस्तुनि प्रतिपर्यायं सप्तविध-धर्माणां सम्भवात् सप्तविधसंशयोत्यापितसप्तविधजिज्ञासामूलसप्तविध-प्रश्नानुरोधादुपपद्यते ।'-जंनतकंभा० पृ० १६ । 'ननु एकत्राऽपि जीवादि-वस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तधर्मसद्भावात्तकल्पनाऽनन्तभङ्कीस्यात् (न तु सप्तभङ्की); इति चेन्न; ग्रनन्तानामपि सप्तमङ्कीनामिष्ट-त्वात्, तत्रैकत्वानेकत्वादिकल्पनयाऽपि सप्तानामेव भङ्कानामुपपत्तेः, प्रतिपाद्यप्रश्नानां तावतामेव सम्भवात्, प्रश्नवशादेव सप्तभङ्कीति नियमवचनात् । सप्तविध एव तत्र प्रश्नः कृत इति चेत्, सप्तविधजिज्ञासा-घटनात् । सापि सप्तविध कृत इति चेत्, सप्तधा संशयोत्पत्तेः । सप्तधैव संशयः कथमिति चेत्, तद्विषयवस्तुधर्मसप्तविधत्वातः ।'--कष्टस० पृ० १२४, १२६ । २ के ते वस्तुनिष्ठाः सप्त धर्मा इत्यत्रोच्यते (१) सत्त्वम्,

पृथग्व्यवहारिनवन्धना। रूपवत्त्वादिस्वरूपभेदाः सम्भवन्ति तथै-वेति सन्तोष्टव्यमायुष्मता।

§ ५४. एवमेव परमद्रव्याथिकनयाभिप्रायविषयः परमद्रव्यं सत्ता2, तदपेक्षया "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन", सदूपेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभावात् । भेदे तु सद्विलक्षण-त्वेन तेषामसत्त्वप्रसङ्गात् ।

ई ६५. ऋजुसूत्रनयस्तु परमपर्यायाथिकः । स हि भूतत्वभिव-ष्यत्वाभ्यामपरामृष्टं शुद्धं वर्त्तमानकालाविच्छन्नवस्तुस्वरूपं अपरा-मृशति । तन्नयाभिप्रायेण बौद्धाभिमतक्षणिकत्वसिद्धिः । एते नया-भिप्रायाः सकलस्वविषयाशेषात्मकमनेकान्तं प्रमाणविषयं विभज्य व्यवहारयन्ति । स्यादेकमेव वस्तु द्रव्यात्मना न नाना4, स्यान्नानैव पर्यायात्मना नैकमिति । तदेतत्प्रतिपादितमाचार्यसमन्तभद्र-स्वामिभः—

'भ्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाण-नयसाधनः । ग्रनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपितान्नयात् ॥

[स्वयम्भू० १०६ ] इति ।

<sup>(</sup>२) ग्रसत्त्वम्, (३)कमापितोभयं सत्त्वासत्त्वाख्यम्, (४) सहापितोभय-मवक्तव्यत्वरूपम्, (४)सत्त्वसहितमवक्तव्यत्वम्, (६) ग्रसत्त्वसहितमव-क्तव्यत्वम्, (७) सत्त्वासत्त्वविशिष्टमवक्तव्यत्विमिति ।

१ ननु सर्वस्य वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्वेऽनेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वं

<sup>1</sup> द 'निवन्धन' । 2 मु 'परमद्रव्यसत्तः' । 3 म मु 'वस्तुरूपं' । 4 म प मु 'स्यादेकमेव द्रव्यातमना वस्तु नो नाना' ।

'म्रनियतानेकधर्मवद्वस्तुविषयत्वात्प्रमाणस्य, नियतैकधर्मवद्वस्तु-विषयत्वाच्च नयस्य । यद्येनामार्ह्तीं सर्राणमुल्लङ्ध्य सर्वथैक-मेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन, कथञ्चिदिपि। नाना नेत्याग्रहः स्यात्तदेतदर्थाभासः । एतत्प्रतिपादकं वचनमिप2 स्रागमाभासः, प्रत्यक्षेण ''सत्यं भिदा तत्त्वं भिदा" [ ] इत्यादिनाऽऽगमेन च बाधितविषयत्वात् । सर्वथा भेद एव, नकथञ्चिदप्यभेद इत्यत्राप्येवमेव विज्ञेयम्', सद्र्षेणापि भेदेऽसतः'

परिकल्पनीयम्, तथा चानवस्था इत्यत्राह भ्रनेकान्तोऽप्यनेकान्त इति । इद-मत्राकृतम्—प्रमाणनयसाधनत्वेनानेकान्तोऽप्यनेकान्तात्मकः । प्रमाणविष-यापेक्षयाऽनेकान्तात्मकः, विवक्षितनयविषयापेक्षया एकान्तात्मकः । एकान्तो द्विविधः—सम्यगेकान्तः मिथ्यैकान्तश्च । तत्र सापेक्षः सम्यगेकान्तः स एव नयविषयः । ग्रपरस्तु निरपेक्षः, स न नयविषयः, ग्रपि तु दुर्नयविषयः; मिथ्याक्ष्पत्वात् । तदुक्तम्—'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थ-कृत्' इति । तथा चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वमिवस्द्धम्, प्रमाणप्रति-पन्ने वस्तुत्यनवस्थादिदोषानवकाशादिति ध्येयम् ।

<sup>1</sup> द 'तत्कथंचिदपि' । 2 श्रा प 'एतत्प्रतिपादकमपि वचनं', म मु 'एतत्प्रतिपादकमतिवचनं' ।

श्रर्थित्रयाकारित्वासम्भवात् ।

§ ८६. 'ननु प्रतिनियताभिप्रायगोचरतया पृथगात्मनां पर-स्परसाहचर्यानपेक्षायां। मिथ्याभूतानामेकत्वानेकत्वादीनां2 घर्माणां साहचर्यलक्षणसमुदायोऽपि मिथ्यैवेति चेत्; तदङ्गीकुर्महे, परस्परोपकार्योपकारकभावं विना स्वतन्त्रतया नैरपेक्ष्यापेक्षायां पटस्वभावविमुख अतन्तुसमूहस्य शीतिनवारणाद्यर्थिकयावदेकत्वानेकत्वादीनामर्थिकयायां सामर्थ्याभावात् कथञ्चिन्मथ्यात्वस्यापि सम्भवात्। 'तदुक्तमाष्तमोमांसायां स्वामिसमन्तभद्रा-चार्यैः—

'मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्तताऽस्ति न:।

पापेक्षयाऽपि घटादिवस्तूनां सर्वथा भेदेऽसत्त्वप्रसङ्गात् । तथा च खपुष्पव-देव तत्सर्वं स्यात् । तदुक्तम्—

> सदात्मना च भिन्नं चेत् ज्ञानं ज्ञेयाद् द्विधाऽप्यसत् । ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम् ॥

> > —**श्राप्तमी०** का० ३०।

१ ग्रथंकियाकारित्वं हि सतो लक्षणम् । ग्रसत्त्वे च तन्न स्यादिति
भावः । २ ग्रनेकान्ततत्त्वे दूपणमुद्भावयन् परः शङ्कते निविति ।
३ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः श्रौमत्समन्तभद्रस्वामिवचनेन प्रमाणयित
तदुक्तमिति । ४ ग्रस्याः कारिकाया ग्रयमर्थः—ननु एकत्वानेकत्व-नित्य-

<sup>1</sup> मु 'साहचर्यानपेक्षाणां'। 2 मु 'मेकत्वादीनां'। 3 प 'विमुक्ततन्तु-समूहस्य', म 'विमुक्तस्य तन्तसमूहस्य':

'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते 'ऽर्थकृत्' ॥१०८॥इति ।

६ ५७. 'ततो "'नयप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः' इति सिद्धः सिद्धाःन्तः । पर्याप्तमागमप्रमाणम्" ।

त्वानित्यत्वादीनां सर्वर्थकान्तरूपाणां धर्माणां मिथ्यात्वात्तत्समुदायरूपः स्याद्वादिभिरम्युपगतांऽनेकान्तोऽपि मिथ्यैव स्यान् । न हि विपकणिकाया
विपत्वे तत्समूहस्याविपत्वं कैदिचदम्युपगम्यते । तन्न युक्तम्; मिथ्यासमूहस्य
जैनैरनम्युपगमात् । मिथ्यात्वं हि निरपेक्षत्वम्, तच्च नास्माभिः स्वीक्रियते,
सापेक्षाणामेव धर्माणां समूहस्यानेकान्तत्वाम्युपगमात् । तत एव चार्थक्रियाकारित्वम्, अर्थक्रियाकारित्वाच्च तेषां वस्तुत्वम् । क्रम-यौगपद्याभ्यां
ह्यनेकान्त एवार्थिक्रया व्याप्ता, नित्यक्षणिकाद्यकान्ते तदनुपपत्तेः । तथा
च निरपेक्षा नया मिथ्या—अर्थिक्रयाकारित्वाभावादसम्यक्, अवस्तु
इत्यर्थः । सापेक्षास्तु ते वस्तु—सम्यक्, अर्थिक्रयाकारित्वादिति दिक् ।

१ 'निरपेक्षत्वं प्रत्यनीकवर्मस्य निराकृतिः सापेक्षत्वमुपेक्षा, श्रन्यथा प्रमाणनयाविशेषप्रसङ्गान्। धर्मान्तरादानोपेक्षाहानि-लक्षणत्वान् प्रमाणनय-दुर्नयानां प्रकारान्तरासम्भवाच्च'। श्रष्टश०का० १०६। २ते सापेक्षा नयाः। ३ श्रथंक्रियाकारिणो भवन्तीति क्रियाध्याहारः। ४ पूर्वोक्तमेवोपसंहरति ततो इति। ५ नयशब्दस्याल्पाच्तरत्वात् 'प्रत्यासत्तेवंलीयान्' इति न्या-याच्च पूर्वनिपातो वोध्यः। ६ यः खलु 'प्रमाणनयैरिधगमः' इति सिद्धा-न्तः प्रकरणादावुपन्यस्तः स सिद्ध इति भावः। ७ श्रागमाख्यं परोक्ष-प्रमाणं यथेप्सितं समाप्तम्।

'मद्गुरो।र्वर्द्धमानेशो वर्द्धमानदयानिष्ठेः । श्रोपादस्नेहसम्बन्धात् सिद्धेयं न्यायदीपिका2 ॥२॥

इति श्रीमद्वर्द्धमानभट्टारकाचार्यगुरुकारुण्यसिद्धसार-स्वतोदयश्रीमदिभनववर्मभूषणाचार्यविरचितायां न्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाशस्तृतीयः 3।।३।। समाप्तेयं न्यायदीपिका ।

--:o:---

१ ग्रन्थकाराः श्रीमदभिनव**धर्मभूषण**यतयः प्रारब्धनिर्वहणं प्रकाशय-न्नाहु**र्भद्गुरो**रिति । सुगममिदं पद्यम् । समाप्तमेतत्प्रकरणम् ।

> जैनन्याय-प्रवेशाय बालानां हितकारकम् । वीपिकायाः प्रकाशाख्यं टिप्पणं रचितं मया ॥१॥ द्विसहस्रं कवर्षाब्दे ख्याते विक्रमसंज्ञके । भादस्य सितपञ्चम्यां सिद्धमेतत्सुबोधकम् ॥२॥ मतिमान्द्यात्प्रमादाद्वा यदत्र स्खलनं क्वचित् । संशोध्यं तद्वि विद्वद्भिः क्षन्तव्यं गुणदृष्टिभिः ॥३॥

इति श्रीमदभिनवधर्मभूषणयितिविरिचताया न्यायदीपिकाया न्यायतीर्थ-जैनदर्शनशास्त्रि-न्यायाचार्यपण्डित**दरवारीलालेन** रिचतं प्रकाशास्त्रयं टिप्पणं समाप्तम् ।

--:o:--

<sup>1</sup> द 'यद्गुरो' पाठः । 2 पद्यमिदं म प मु प्रतिषु नोपलम्यते । 3 श्रा प द 'परोक्षप्रकाशस्तृतीयः' पाठो नास्ति । तत्र 'ग्रागमप्रकाशः' इति पाठो वर्त्तते ।—सम्पा० ।

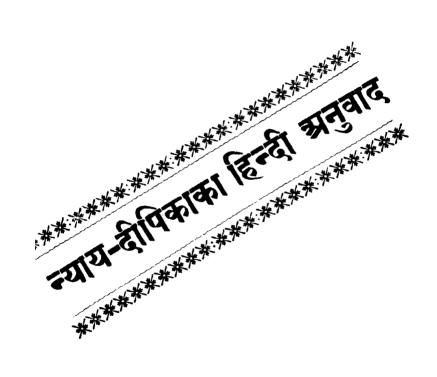

कामं द्विषन्नप्युपपत्तिचत्तुः समीन्नतां ते समदृष्टिरिष्टम् ।

त्विय घ्रुवं खंडितमानशृङ्गो

भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः॥ -स्वामिसमन्तभद्र।



#### श्री-समन्तभद्राय नमः

श्रीमदभिनव-धर्मभूषग्-यति-विरचित

### न्याय-दोपिका

का

# हिन्दी ग्रनुवाद

<del>-</del>: &:-

#### पहला प्रकाश



मंगलाचरण श्रौर प्रन्थ-प्रतिज्ञा---

ग्रन्थ के श्रारम्भ में मंगल करना प्राचीन भारतीय ग्रास्तिक परम्परा है। उसके ग्रनेक प्रयोजन ग्रीर हेतु माने जाते हैं। १ निर्विष्ठन-शास्त्र-परि-समाप्ति २ शिष्टाचार-परिपालन ३ नास्तिकता-परिहार ४ कृतज्ञता-प्रकाशन ग्रीर ५ शिष्य-शिक्षा। इन प्रयोजनों को संग्रह 5 करने बाला निम्नलिखित पद्य है, जिसे पण्डित ग्राशाघरजी ने ग्रपने ग्रनगारधर्मामृत की टीका में उद्धृत किया है:—

नास्तिकत्वपरोहारः शिष्टाचारप्रपालनम् । पुण्यावाप्तिश्च निर्विष्नं शास्त्रादावाप्तसंस्तवात् ॥ इसमें नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपालन, पुण्यावाप्ति ग्रौर निर्विष्टनशास्त्रपरिसमाप्तिको मङ्गलका प्रयोजन बताया है। कृतज्ञता-प्रकाशनको ग्राचार्य विद्यानन्दने ग्रौर शिष्यशिक्षाको ग्राचार्य ग्रभयदेवने प्रकट किया है। इनका विशेष खुलासा इस 5 प्रकार है:—

१. प्रत्येक ग्रन्थकारके हृदयमें ग्रन्थारम्भके समय सर्व प्रथम यह कामना ग्रवश्य होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया ग्रन्थरूप कार्य निर्विध्न समाप्त हो जाय। वैदिकदर्शनमें 'समाप्तिकामो- मङ्गलमाचरेत्' इस वाक्य को श्रुति-प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके 10 समाप्ति ग्रौर मङ्गल में कार्यकारणभाव की स्थापना भी की गई है। ज्यायदर्शन ग्रौर वैशेषिक दर्शन के पीछे के ग्रनुयायिग्रों ने इसका ग्रमेक हेतुग्रों ग्रौर प्रमाणों द्वारा समर्थन किया है। प्राचीन नैयायिकों ने समाप्ति ग्रौर मङ्गल में ग्रथ्यिभचारी कार्यकारणभाव स्थिर करने के लिए विध्नध्वंसको समाप्ति का द्वार माना है ग्रौर जहाँ मङ्गल के होने पर भी समाप्ति नहीं देखी जाती वहाँ मङ्गल- में कुछ कमी (साधनवैगुण्यादि) को बतलाकर समाप्ति ग्रौर मङ्गल के कार्यकारणभाव की सङ्गति बिठलाई है। तथा जहाँ मङ्गल-

प्रभवित स च शास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् । इति भवित स पूज्यस्तत्प्रसादात्प्रबुद्धै-

र्न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥"

---तत्त्वार्थक्लो. वृ. २।

१ ''म्रभिमतफलिसद्धेरभ्युपायः सुबोधः

२ देखो, सन्मतितकंटीका पृ. २।

३ देखो, सिद्धान्तमुक्तावली पृ. २, दिनकरी टीका पृ.६।

के बिना भी ग्रन्थ-समाप्ति देखी जाती है वहाँ श्रनिबद्ध वाचिक ग्रथवा मानसिक या जन्मान्तरीय मङ्गल को कारण माना जाता है। नवीन नैयायिकों का' मत है कि मङ्गल का सीधा फल तो विघन-ध्वंस है ग्रौर समाप्ति ग्रन्थकर्त्ता की प्रतिभा, बुद्धि ग्रौर पुरुषायं का फल है। इनके मत से विघनध्वंस ग्रौर मङ्गल में कार्यकारण- 5 भाव है।

जैन तार्किक भ्राचार्य विद्यानन्द ने किन्हीं जैनाचार्य के नाम से निर्विघनशास्त्रपरिसमाप्ति को भ्रौर वादिराज भ्रादि ने निर्विघनता को मञ्जल का फल प्रकट किया है।

- २. मङ्गल करना एक शिष्ट कर्त्तव्य है। इससे सदाचार का 10 पालन होता है। ग्रतः प्रत्येक शिष्ट ग्रन्थकार को शिष्टाचार परिपालन करने के लिए ग्रन्थ के ग्रारम्भ में मङ्गल करना ग्रावश्यक है। इस प्रयोजन को ग्रा० हरिभद्र ग्रौर विद्यानन्द ने भी माना है।
- ३. परमात्मा का गुण-स्मरण करने से परमात्मा के प्रति ग्रन्थ-कर्त्ता की भिक्त ग्रीर श्रद्धा तथा श्रास्तिक्यबुद्धि रूपापित होती है। 15 ग्रीर इस तरह नास्तिकता का परिहार होता है। ग्रतः ग्रन्थकर्ता-को ग्रन्थ के ग्रादि में नास्तिकता के परिहार के लिए भी मङ्गल करना उचित ग्रीर ग्रावश्यक है।
- ४. ग्रपने प्रारब्ध प्रन्थ की सिद्धि में श्रिधकांशतः गुरुजन ही निमित्त होते हैं। चाहे उनका सम्बन्ध प्रन्थ-सिद्धि में साक्षात् हो 20 या परम्परा। उनका स्मरण भ्रवश्य ही सहायक होता है। यदि उनसे या उनके रचे शास्त्रों से सुबोध न हो तो ग्रन्थ-निर्माण नहीं

१ मुक्तावली पृ० २, दिनकरी पृ६। २ तत्त्वार्थश्लोकवास्तिक पृ० १। ३ न्यायविनिश्चयविवरण लिखितप्रति पत्र २४ भ्रनेकान्तजयपताका पृ० २। ५ तत्त्वार्थश्लो० पृ० १, ग्राप्तप० पृ० ३।

हो सकता। इसलिये प्रत्येक कृतज्ञ प्रन्थकार का कर्त्तव्य होता है कि वह प्रपने ग्रन्थ के ग्रारम्भ में कृतज्ञता-प्रकाशन के लिए परा-पर गुरुग्नों का स्मरण करे। ग्रतः कृतज्ञता-प्रकाशन भी मङ्गल का एक प्रमुख प्रयोजन है। इस प्रयोजन को ग्रा० विद्यानन्दादि ने 5 स्वीकार किया है।

प्रश्निक्यों क्षीर उपित्राच्यों को मङ्गलाचरण को निबद्ध करने से शिष्यों, प्रशिष्यों क्षीर उपित्राच्यों को मङ्गल करने की शिक्षा प्राप्ति होती है। ग्रतः 'शिष्या ग्रपि एवं कुर्युः' ग्रथित् शिष्य- समुदाय भी शास्त्रारम्भ में मङ्गल करने की परिपाटी को कायम रक्खे, इस 10 बात को लेकर शिष्य-शिक्षा को भी मङ्गल के ग्रन्यतम प्रयोजन रूप में स्वीकृत किया है। पहले बतला ग्राए हैं कि इस प्रयोजन को भी जनाचार्यों ने माना है।

इस तरह जैनपरम्परा में मंगल करने के पाँच प्रयोजन स्वीकृत किए गए हैं। इन्हीं प्रयोजनों को लेकर ग्रन्थकार श्री ग्रभिनव धर्म-15 भूषण भी श्रपने इस प्रकरण के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण करते हैं श्रौर ग्रन्थ-निर्माण (न्याय-दीपिका के रचने) की प्रतिज्ञा करते हैं:—

वीर, ग्रतिवीर, सन्मिति, महावीर ग्राँर वर्द्धमान इन पाँच नाम विशिष्ट ग्रन्तिम तीर्थंकर श्री वर्द्धमान स्वामी को ग्रथवा 'ग्रन्त-रङ्गः ग्रौर बहिरङ्ग<sup>६</sup> विभूति से प्रकर्ष को प्राप्त समस्त जिनसमूह को 20 नमस्कार करके मैं (ग्रभिनव धर्मभूषण) न्यायस्वरूप जिज्ञासु बालकों (मन्द जनों) के बोधार्थ विशव, संक्षिप्त ग्रौर सुबोध न्याय-दीपिका' (न्याय-स्वरूप की प्रतिपादक पुस्तिका) ग्रन्थ को बनाता हूं।

प्रमाण भौर नयके विवेचन की भूमिका-

'प्रमाणनयैरिषगमः' [त० सू० १-६] यह महाज्ञास्त्र तत्त्वार्थ-25 सूत्र के पहले ग्रन्थाय का छठवां सूत्र है। वह परमपुरुषार्थ—मोक्ष- के कारणभूत' सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रौर सम्यक्चारित्र के विषय जीव, ग्रजीव, ग्रालव, बन्ध, संवर, निर्जरा ग्रौर मोक्ष इन तस्वों का ज्ञान करानेवाले उपायों का प्रमाण ग्रौर नयरूप से निरूपण करता है; क्योंकि प्रमाण ग्रौर नय के द्वारा ही जीवादि पदार्थों का विश्लेषण पूर्वक सम्यक्ज्ञान होता है। प्रमाण ग्रौर 5 नय को छोड़कर जीवादिकों के जानने में ग्रन्य कोई उपाय नहीं हैं। इसलिए जीवादि तस्वज्ञान के उपायभूत प्रमाण ग्रौर नय भी विवेचनीय—व्याख्येय हैं। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले प्राचीन ग्रन्थ विद्यमान हैं तथापि उनमें कितने ही ग्रन्थ विशाल हैं ग्रौर कितने ही ग्रत्थ विशाल हैं ग्रौर कितने ही ग्रत्थ विशाल विशेचन गर्भीर हैं — छोटे होनेपर भी 10 ग्रत्यन्त गहन ग्रौर दुरूह हैं। ग्रतः उनमें बालकों का प्रवेश सम्भव नहीं है। इसलिए उन बालकों को सरलता से प्रमाण ग्रौर नयरूप त्याय के स्वरूप का बोध करानेवाले शास्त्रों में प्रवेश पाने के लिए यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है।

उद्देशादिरूपसे ग्रन्थ की प्रवृत्ति का कथन--

15

इस ग्रन्थ में प्रमाण ग्रीर नय का व्याख्यान उद्देश, लक्षण-निर्देश तथा परीक्षा इन तीन द्वारा किया जाता है। क्योंकि विवेच-नीय वस्तु का उद्देश—नामोल्लेख किए विना लक्षणकथन नहीं

१'सम्यग्दर्शनज्ञानचारिज्ञाणि मोक्षमार्गः'—त० सू० १-१। २ 'जीवा-जीवास्त्रवबन्धसंवरिनर्जरामोक्षास्तत्त्वम्'—त० सू० १-४। ३ लक्षण और निक्षेपका भी यद्यपि शास्त्रों में पदार्थोंके जानने के उपायरूपसे निरूपण है तथापि मुख्यत्या प्रमाण भौर नय ही अधिगम के उपाय हैं। दूसरे लक्षण-के ज्ञापक होनेसे प्रमाणमें ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है और निक्षेप नयोंके विषय होनेसे नयोंमें शामिल हो जाते हैं। ४ अकलङ्कादिप्रणीत न्याय-विनिश्चय आदि। ५ प्रमेयकमलमार्त्तण्ड वगैरह। ६ न्यायविनिश्चय आदि।

हो सकता श्रीर लक्षणकथन किए बिना परीक्षा नहीं हो सकती तथा परीक्षा हुए बिना विवेचन—निर्णयात्मक वर्णन नहीं हो सकता। लोक' श्रीर शास्त्र' में भी उक्त प्रकार से (उद्देश, लक्षण-निर्देश श्रीर परीक्षा द्वारा) हो वस्तु का निर्णय प्रसिद्ध है।

5 विवेचनीय वस्तु के केवल नामोल्लेख करने को उद्देश्य कहते हैं। जैसे 'प्रमाणनयैरिधगमः' इस सूत्र द्वारा प्रमाण श्रौर नय का उद्देश्य किया गया है। मिली हुई श्रनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को श्रलग करनेवाले हेतुको (चिन्ह को) लक्षण कहते हैं। जैसा कि श्री श्रकलंकदेव ने राजवात्तिक में कहा है—'परस्पर मिली हुई 10 वस्तुश्रों में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा व्यावृत्त (श्रलग) की जाती हैं उसे लक्षण कहते हैं।'

लक्षण के दो भेद हैं --- १ ब्रात्मभूत ब्रौर २ ब्रनात्मभूत। जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुब्रा हो उसे ब्रात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे ब्रग्नि की उण्णता। यह उष्णता ब्रग्नि का स्वरूप होती

१ स्वर्णकार जैसे सुवर्ण का पहिले नाम निश्चित करता है फिर परिभाषा बांघता है ग्रीर खोटे खरेके के लिए मसान पर रखकर परीक्षा करता है तब वह इस तरह सुवर्ण का ठीक निर्णय करता है। २ 'त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति:—उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति। तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिधान उद्देशः। तत्रोद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम्। लक्षितस्य यथा लक्षणमुपपद्यते नवेति प्रमाणेरवधारणं परीक्षा।'—न्यायभा० १-१-२।

३ लक्षण के सामन्यलक्षण और विशेष लक्षण के भेदसे भी दो भेद माने गए हैं। यथा—'तद् द्वेघा सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणम् च।' प्रमाणमी० पृ० २। न्यायदीपिकाकार को ये भेद मान्य हैं। जैसा कि ग्रन्थ के व्याख्यान से सिद्ध है। पर उनके यहां कथन न करने का कारण हुई ग्राग्निको जलादि पदार्थों से जुदा करती है। इसलिए उष्णता ग्राग्नि का ग्रात्मभूत लक्षण है। जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुग्ना न हो—उससे पृथक् हो उसे ग्रनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे दण्डो पुरुष का दण्ड। 'दण्डो को लाग्नो' ऐसा कहने पर दण्ड पुरुष में न मिलता हुग्ना हो पुरुष को पुरुषभिन्न पदार्थों से पृथक् 5 करता है। इसलिए दण्ड पुरुष का ग्रनात्मभूत लक्षण है। जैसा कि तत्त्वार्थराजवात्तिकभाष्य में कहा है:—'ग्राग्नि की उष्णता ग्रात्म-भूत लक्षण है शौर देवदत्त का दण्ड ग्रनात्मभूत लक्षण है।' ग्रात्मभूत लक्षण है शौर श्रनात्मभूत लक्षण है है कि ग्रात्मभूत लक्षण वस्तु के स्वरूपमय होता है ग्रीर ग्रनात्मभूत लक्षण वस्तु के स्वरूपमय होता है ग्रीर ग्रनात्मभूत लक्षण वस्तु के स्वरूपमय होता है ग्रीर वह वस्तु के साथ संयोगादि सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है।

'ग्रसाधारण धर्म के कथन करने को लक्षण कहते हैं' ऐसा किन्हीं (नैयायिक ग्रीर हेमचन्द्राचार्य) का कहना है; पर वह ठीक नहीं है। क्योंकि लक्ष्यरूप धर्मिवचन का लक्षणरूप धर्मवचन के साथ सामा- 15 नाधिकरण्य (शाब्द सामानाधिकरण्य) के ग्रभाव का प्रसङ्ग भ्राता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:—

यदि ग्रसाधारण धर्म को लक्षण का स्वरूप माना जाय तो लक्ष्य-वचन ग्रौर लक्षणवचन में सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता। यह नियम है कि लक्ष्य-लक्षणभावस्थल में लक्ष्यवचन ग्रौर 20 लक्षणवचन में एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य ग्रवद्य होता है। जैसे 'ज्ञानी जीवः' ग्रथवा 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्' इनमें

यह है कि ग्रात्मभूत ग्रीर ग्रनात्मभूत लक्षणों के कथन से ही उनका कथन हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजवात्तिककार की दृष्टि स्वीकृत की है जिसे ग्राचार्य विद्यानन्द ने भी ग्रपनाया है। देखो, त० क्ली० पृ० ३१८।

शाब्द सामानाधिकरण्य है। यहाँ 'जीवः' लक्ष्यवचन है; क्योंकि जीव-का लक्षण किया जा रहा है। ग्रौर 'ज्ञानी' लक्षणवचन है; क्योंकि वह जीव को अन्य अजीवादि पदार्थों से ब्यावृत्त कराता है। 'ज्ञानवान् जीव है' इसमें किसी को विवाद नहीं है। श्रव यहाँ देखेंगे कि 5 'जीवः' शब्द का जो स्रर्थ है वही 'जानी' शब्द का श्रर्थ है। स्रीर जो 'ज्ञानी' शब्द का प्रर्थ है वही 'जीवः' शब्द का है। प्रतः दोनों-का वाच्यार्थ एक है। जिन दो अब्दों - पदों का वाच्यार्थ एक होता है उनमें शाब्दसामानाधिकरण्य होता है। जैसे 'नीलं कमलम्' यहाँ स्पष्ट है। इस तरह 'ज्ञानी' लक्षणवचन में ग्रौर 'जीवः' लक्ष्यवचन-10 में एकार्थप्रतियादकत्वरूप शाब्दसामानाधिकरण्य सिद्ध है। इसी प्रकार 'सम्यक्तानं प्रमाणम्' यहाँ भी जानना चाहिए। इस प्रकार जहाँ कहीं भी निर्दोष लक्ष्यलक्षणभाव किया जावेगा वहाँ सब जगह शाब्दसामानाधिकरण्य पाया जायगा । इस नियम के श्रनुसार 'ग्रसाधारणधर्मवचनं लक्षणम्' यहाँ ग्रसाधारणधर्म जब लक्षण होगा 15 तो लक्ष्य धर्मी होगा ग्रौर लक्षणवचन धर्मीवचन तथा लक्ष्यवचन धर्मीवचन माना जायगा । किन्तु लक्ष्यरूप धर्मीवचन का ग्रौर लक्षणरूप धर्मवचन का प्रतिपाद्य ग्रर्थ एक नहीं है । धर्मवचन का प्रतिपाद्य ग्रयं तो धमं है ग्रीर धमंबचन का प्रतिपाद्य ग्रथं धर्मी है। ऐसी हालत में दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ भिन्न भिन्न होने से 20 धर्मीरूप लक्ष्यवचन ग्रीर धर्मरूप लक्षणवचन में एकार्यप्रतिपाद-कत्वरूप सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं है श्लौर इसलिए उक्त प्रकार का लक्षण करने में शाब्दसामानाधिकरण्याभावप्रयुक्त ग्रसम्भव दोष ग्राता है।

ग्रज्याप्ति दोष भी इस लक्षण में श्राता है। दण्डादि श्रक्षाधा-25 रण घर्म नहीं हैं, फिर भी वे पुरुष के लक्षण होते हैं। ग्रग्नि की उष्णता, जीव का ज्ञान ग्रादि जैसे ग्रपने लक्ष्य में मिले हुए होते हैं इसलिए वे उनके ग्रसाधारण धर्म कहे जाते हैं। वेंसे दण्डादि पुरुष में मिले हुए नहीं हैं—उससे पृथक् हैं ग्रीर इसलिए वे पुरुष के ग्रसाधारण धर्म नहीं हैं। इस प्रकार लक्षणरूप लक्ष्य के एक देश ग्रनात्मभूत दण्डादि लक्षण में ग्रसाधारण धर्म के न रहने से लक्षण (ग्रसाधारण धर्म) श्रव्याप्त है।

इतना ही नहीं, इस लक्षण में म्रितिव्याप्ति दोष भी म्राता है। शावलेयत्वादि रूप भ्रव्याप्त नाम का लक्षणाभास भी ग्रसाधारणवर्म है। इसका खुलासा निम्न प्रकार है:—

मिथ्या ग्रथित्-सदीय लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। उसके तीन भेद हैं :-- १ श्रव्याप्त, २ श्रतिब्याप्त श्रीर ३ श्रसम्भवि । लक्ष्य के 10 एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गायका शावलेयत्व। शावलेयत्व सब गायों में नहीं पाया जाता वह कुछ ही गायों का घर्म है, इसलिए भ्रव्याप्त है । लक्ष्य ग्रीर ग्रलक्ष्य में लक्षण के रहने को ग्रतिव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का ही पशुत्व ( पशुपना ) लक्षण करना। यह 'पशुत्व' गायों के 15 सिवाय श्रद्यादि पद्मुत्रों में भी पाया जाता है इसलिए 'पद्मुत्व' श्रतिव्याप्त है। जिसकी लक्ष्य में वृत्ति बाधित हो ग्रर्थात् जो लक्ष्यमें बिलकुल ही न रहे वह ग्रतम्भवि लक्षणाभास है। जैसे मनुष्य का लक्षण सींग । सींग किसी भी मनुष्य में नहीं पाया जाता। अतः वह असम्भवि लक्षणाभास है। यहाँ लक्ष्य के एक देश 20 में रहने के कारण 'शावलेयत्व' श्रव्याप्त है, फिर भी उसमें भ्रसाधारणवर्मत्व रहता है--- 'शावलेयत्व' गाय के भ्रतिरिक्त भ्रत्यत्र नहीं रहता-गाय में ही पाया जाता है। परन्तु वह लक्ष्यभुत समस्त गायों का व्यावर्त्तक - ग्रश्वादि से जुदा करनेवाला नहीं है -कुछ ही गायों को व्यावृत्त कराता है । इसलिए ग्रलक्यभूत ग्रव्याप्त 25 लक्षणाभास में ग्रसाधारणधर्म के रहने के कारण ग्रतिब्याप्ति भी

है। इस तरह ग्रसाधारण धर्म को लक्षण कहने में ग्रसम्भव, श्रव्याप्ति ग्रौर ग्रतिव्याप्ति ये तीनों ही दोष ग्राते हैं। ग्रतः पूर्वोक्त (मिली हुई ग्रनेक वस्तुग्रों में से किसी एक वस्तु के ग्रलग करानेवाले हेतुको लक्षण कहते हैं) ही लक्षण ठीक है। उसका कथन करना 5 लक्षण-निर्देश है।

विरोधी नाना युक्तियों की प्रबलता और दुबंलता का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुए यिचार को परीक्षा कहते हैं। वह परीक्षा 'यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए और यदि ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए' इस प्रकार से प्रवृत्त होती है।

10 प्रमाण के सामान्य लक्षणका कथन-

प्रमाण और नयका भी उद्देश सूत्र ('प्रमाणनयंरिधिगमः') में ही किया गया है। श्रव उनका लक्षण-निर्देश करना चाहिए। और परीक्षा यथा-वसर होगी। 'उद्देश के श्रनुसार लक्षण का कथन होता है' इस न्याय के श्रनुसार प्रधान होने के कारण प्रथमतः उद्दिष्ट प्रमाण का पहले लक्षण 15 किया जाता है।

'सम्यक्तानं प्रमाणम्' ग्रथित्—सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं—जो ज्ञान यथार्थ है वही प्रमाण है । यहां 'प्रमाण' लक्ष्य है; क्योंकि उसका लक्षण किया जा रहा है ग्रीर 'सम्यक्तानत्व' (सच्चा ज्ञानपना) उसका लक्षण है; क्योंकि वह 'प्रमाण' को प्रमाणभिन्न 20 पवार्थों से व्यावृत्त कराता है। गाय का जैसे 'सास्नादि' ग्रीर ग्रग्नि का जैसे 'उष्णता' लक्षण प्रसिद्ध है। यहां प्रमाण के लक्षण में जो 'सम्प्रक्' पद का निवेश किया गया है वह संशय, विपर्यय ग्रीर ग्रन्थवसाय के निराकरण के लिए किया है; क्योंकि ये तीनों ज्ञान ग्रप्रमाण हैं—निथ्याज्ञान हैं। इसका खुलासा निम्न प्रकार 25 है:—

विरुद्ध स्रनेक पक्षोंका स्रवगाहन करनेवाले ज्ञानको संशय कहते हैं। जैसे—यह स्थाणु ( डूंठ ) है या पुरुष है ? यहाँ 'स्थाणुत्व, स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व स्रीर पुरुषत्वाभाव' इन चार स्थाया 'स्थाणुत्व स्रौर पुरुषत्व' इन दो पक्षोंका स्रवगाहन होता है। प्रायः संध्या श्रादिके समय मन्द प्रकाश होनेके कारण दूरसे मात्र स्थाणु ग्रौर पुरुष दोनों में सामान्यरूपसे रहनेवाले ऊँचाई स्रादि साधारण धर्मोंके देखने ग्रौर स्थाणुगत टेढ़ापन, कोटरत्व ग्रादि तथा पुरुषगत शिर, पर ग्रादि विशेष धर्मोंके साधक प्रमाणोंका स्रभाव होनेसे नाना कोटियोंको श्रवगाहन करनेवाला यह संशय ज्ञान होता है।

10

5

विपरीत एक पक्षका निश्चय करनेवाले झानको विपर्यय कहते हैं। जैसे—सोपमें 'यह चांदी हैं' इस प्रकारका झान होना। इस झानमें सदृशता भ्रादि कारणींसे सीपसे विपरीत चांदीमें निश्चय होता है। भ्रतः सीपमें सीपका ज्ञान न करनेवाला भ्रीर चांदीका निश्चय करनेवाला यह झान विपर्यय माना गया है।

15

'क्या है' इस प्रकारके ग्रानिश्चयरूप सामान्य ज्ञानको ग्रनध्यव-साय कहते हैं। जैसे—मार्गमें चलते हुए तृण, कंटक ग्रादिके स्पर्श हो जानेपर ऐसा ज्ञान होना कि 'यह क्या है।' यह ज्ञान नाना पक्षों-का ग्रवगाहन न करनेसे न संशय है ग्रीर विपरीत एक पक्षका निश्चय न करनेसे न विपर्यंय है। इसलिए उक्त दोनों ज्ञानोंसे यह ज्ञान पृथक् ही है।

20

ये तीनों ज्ञान श्रपने गृहीत विषयमें प्रमिति—यथार्थताको उत्पन्न न करनेके कारण श्रप्रमाण हैं, सम्पन्धान नहीं हैं। श्रतः 'सम्यक्' पदसे इनका व्यवच्छेद हो जाता है। श्रीर 'ज्ञान' पदसे प्रमाता, प्रमिति श्रीर 'च' शब्दसे प्रमेयकी व्या-वृत्ति हो जाती है। यद्यपि निर्दोष होनेके कारण 'सम्पक्त्व'

25

उनमें भी है, परन्तु 'ज्ञानत्व' (ज्ञानपना) उनमें नहीं है। इस तरह प्रमाणके लक्षणमें दिये गये 'सम्यक्' ग्रौर 'ज्ञान' ये दोनों पद सार्थक हैं।

शक्का — प्रमाता प्रमितिको करनेवाला है। ग्रतः वह ज्ञाता ही है, 5 ज्ञानरूप नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान पदसे प्रमाताको तो व्यावृत्ति हो सकती है। परन्तु प्रमिति की व्यावृत्ति नहीं हो सकती। कारण, प्रमिति भी सम्यग्ज्ञान है।

समाधान — यह कहना उस हालतमें ठीक है जब ज्ञान पद यहाँ भावसाधन हो। पर 'ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्' श्र्यात् जिसके द्वारा जाना 10 जावे वह ज्ञान है। इस प्रकारकी व्युत्पत्तिको लेकर ज्ञान पद करण-साधन इच्ट है। 'करणाधारे चानट्' [१-३-११२] इस जंनेज्य-व्याकरणके सूत्रके श्रनुसार करणमें भी 'ग्रनट्' प्रत्ययका विधान है। भावसाधनमें ज्ञानपदका ग्रर्थ प्रमिति होता है। ग्रीर भावसाधनसे करणसाधन पद भिन्न है। फिलतार्थ यह हुग्रा कि प्रमाणके लक्षणमें 15 ज्ञान पद करणसाधन विविक्षत है, भावसाधन नहीं। ग्रतः ज्ञान पदसे प्रमितिकी व्यावृत्ति हो सकती है।

इसी प्रकार प्रमाणपद भी 'प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्' इस च्युत्पत्तिको लेकर करणसाधन करना चाहिए। ग्रन्थथा 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्' यहाँ करणसाधनरूपसे प्रयुक्त 'सम्यग्ज्ञान' पदके

20 साथ 'प्रमाण' पदका एकार्थप्रतिपादकत्वरूप समानाधिकरण्य नहीं बन सकेगा। तात्पर्य यह कि 'प्रमाण' पदको करणसाधन न मानने पर ग्रीर भावसाधन मानने पर 'प्रमाण' पदका ग्रथं प्रमिति होगा ग्रीर 'सम्यग्ज्ञान' पदका ग्रथं प्रमाणज्ञान होगा ग्रीर ऐसी हालतमें दोनों पदोका प्रतिपाद ग्रथं भिन्न-भिन्न होनेसे

25 शाब्द सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता। ग्रतः 'प्रमाण' पदको करणसाधन करना चाहिए। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि

10

15

20

ग्रज्ञाननिवृत्ति श्रयवा ग्रयंपरिच्छेदरूप प्रमितिक्रियामें जो करण हो वह प्रमाण है। इसी बातको श्राचायं वादिराजने ग्रपने 'प्रमाणनिर्णय' [पृ०१] में कहा है:—'प्रमाण वही है जो प्रमितिक्रियाके प्रति साधकतमरूपसे करण (नियमसे कार्यका उत्पादक) हो।

शङ्का—इस प्रकारसे (सम्यक् ग्रीर ज्ञान पद विशिष्ट) प्रमाणका लक्षण माननेपर भी इन्द्रिय ग्रीर लिङ्गादिकोंमें उसकी ग्रतिव्याप्ति है। क्योंकि इन्द्रिय ग्रीर लिङ्गादि भी जाननेरूप प्रमित्तिक्रियामें करण होते हैं। 'ग्रांखसे जानते हैं, भूमसे जानते हैं, शब्दसे जानते हैं' इस प्रकार का व्यवहार हम् देखते ही हैं ?

समाधान—इन्द्रियादिकोंमें लक्षणकी ग्रातिव्याप्ति नहीं है; क्योंकि इन्द्रियादिक प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है:—

'प्रमिति प्रमाणका फल (कायं) है' इसमें किसी भी (वादी प्रथवा प्रतिवादी) व्यक्तिको विवाद नहीं है—सभीको मान्य है। ग्रौर वह प्रमिति ग्रज्ञाननिवृत्तिस्वरूप है। ग्रतः उसकी उत्पत्ति-में जो करण हो उसे ग्रज्ञान-विरोधी होना चाहिए। किन्तु इन्द्रि-यादिक ग्रज्ञानके विरोधी नहीं हैं; क्योंकि ग्रचेतन (जड) हैं। ग्रतः ग्रज्ञान-विरोधी चेतनधर्म—ज्ञानको ही करण मानना युक्त है। लोकमें भी ग्रन्थकारको दूर करनेके लिए उससे विरुद्ध प्रकाशको ही लोजा जाता है, घटादिकको नहीं। क्योंकि घटादिक ग्रन्थकारके विरोधी नहीं हैं—ग्रन्थकारके साथ भी वे रहते हैं ग्रौर इसलिए उनसे ग्रन्थकारको निवृत्ति नहीं होती। वह तो प्रकाशसे हो होती है।

दूसरी बात यह है, कि इन्द्रिय वगैरह ग्रस्वसंवेदी (श्रपनेकी ? न जाननेवाले ) होनेसे पदार्थोंका भी ज्ञान नहीं करा सकते हैं। जी स्वयं ग्रपना प्रकाश नहीं कर सकता है वह दूसरेका भी प्रकाश नहीं कर सकता है। घटकी तरह। किन्तु ज्ञान दीपक ग्रादिकी तरह श्रपना तथा ग्रन्य पदार्थोंका प्रकाशक है, यह ग्रनुभवसे सिद्ध है। ग्रतः यह स्थिर हुग्रा कि इन्द्रिय वगैरह पदार्थोंके ज्ञान करानेमें सावकतम 5 न होनेके कारण करण नहीं है।

'म्रांससे जानते हैं' इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रवृत्त होता है म्रीर उपचारको प्रवृत्ति में सहकारिता निमित्त है। म्र्यात् इन्द्रियादिक म्रर्थपरिच्छेदमें जानके सहकारी होनेसे उपचारसे परिच्छेदक मान लिये जाते हैं। वस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो ज्ञान ही है। म्रतः इन्द्रियादिक 10 सहकारी होनेसे प्रमिति क्रियामें मात्र साधक हैं, साधकतम नहीं। म्रीर इसलिए करण नहीं हैं। क्योंकि म्रतिशयवान् साधकविशेष (म्रसाधारण कारण) ही करण होता है। जैसा कि जैनेन्द्र व्याकरण [१।२।११३] में कहा है—'साधकतमं करणम्' म्रर्थात्—म्रतिशय-विशिष्ट साधकका नाम करण है'। श्रतः इन्द्रियादिक में सक्षण की 15 म्रतिव्याप्ति नहीं है।

शङ्का-इिन्द्रियादिकोंमें लक्षणकी श्रितिव्याप्ति न होनेपर भी धारा-बाहिक ज्ञानोंमें ग्रितिव्याप्ति है; क्योंकि वे सम्यक् ज्ञान हैं। किन्तु उन्हें श्राहत मत-जैन दर्शन में प्रमाण नहीं माना है ?

समाधान — एक ही घट (घड़े) में घटविषयक ग्रज्ञानके निरा20 करण करनेके लिए प्रवृत्त हुए पहले घटज्ञानसे घटकी प्रमिति (सम्यक्
परिच्छित्ति) हो जानेपर फिर 'यह घट है, यह घट है' इस प्रकार
उत्पन्न हुए ज्ञान धारावाहिक ज्ञान हैं। ये ज्ञान श्रज्ञान-निवृत्तिरूप
प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं; क्योंकि ग्रज्ञानकी निवृत्ति पहले
ज्ञानसे ही हो जाती है। फिर उनमें लक्षणकी ग्रतिव्याप्ति कैसे हो
25 सकती है? क्योंकि यह गृहीतग्राही हैं— ग्रहण किये हुए ही ग्रथंको
ग्रहण करते हैं।

10

15

20

शङ्का—यदि गृहीतग्राही ज्ञानको अप्रमाण मानेंगे तो घटको जान सेनेके बाद दूसरे किसी कार्यमें उपयोगके लग जानेपर पीछे घटके ही देखनेपर उत्पन्न हुन्ना पश्चाहर्ती ज्ञान अप्रमाण हो जायगा। क्योंकि धारावाहिक ज्ञानकी तरह वह भी गृहीतग्राही हैं—अपूर्वार्थ-ग्राहक नहीं है ?

समाधान—महीं; जाने गये भी पदार्थमें कोई समारोप—संशय ग्रादि हो जानेपर वह पदार्थ ग्रदृष्ट—नहीं जाने गयेके ही समान हैं। कहा भी है—'दृष्टोऽपि समारोपात्तादृक्' [ परीक्षा० १-५ ] ग्रर्थात् ग्रहण किया हुन्ना भी पदार्थ संशय ग्रादिके हो जाने पर ग्रहण नहीं किये हुएके तुल्य है।

उक्त लक्षणकी इन्द्रिय, लिङ्गः, राब्द श्रीर धारावाहिक ज्ञानमें श्रातिव्याप्तिका निराकरण कर देनेसे निर्विकल्पक सामान्यावलोकनरूप दर्शनमें भी श्रातिव्याप्तिका परिहार हो जाता है। क्योंकि दर्शन श्रातिश्वपस्यरूप होनेसे प्रमितिके प्रति करण नहीं है। दूसरी बात यह है, कि दर्शन निराकार (श्रातिश्वपात्मक) होता है श्रीर निराकारमें ज्ञानपना नहीं होता। कारण, "दर्शन निराकार (निर्विकल्पक) होता है श्रीर ज्ञान साकार (सिवकल्पक) होता है।" ऐसा श्रागमका वचन है। इस तरह प्रमाणका 'सम्यक् ज्ञान' यह लक्षण श्रातिव्याप्त नहीं है। श्रीर न श्रव्याप्त है; क्योंकि प्रत्यक्ष श्रीर परोक्ष-रूप ग्रयने दोनों लक्ष्योंमें व्यापकरूपसे विद्यमान रहता है। तथा श्रसम्भवी भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य (प्रत्यक्ष श्रीर परोक्ष) में उसका रहना बाधित नहीं है—वहां वह रहता है। श्रतः प्रमाणका उपर्युक्त लक्षण विल्कुल निर्दोष है।

प्रमाणके प्रामाण्यका कथन-

शङ्का--- प्रमाणका यह प्रामाण्य क्या है, जिससे 'प्रमाण' प्रमाण 25 कहा जाता है, ग्रप्रमाण नहीं ?

समाधान—जाने हुए विषयमें व्यभिचार (ग्रन्यथापन) का न होना प्रामाण्य है। श्रर्थात् ज्ञानके द्वारा पदार्थ जैसा जाना गया है वह वैसा ही सिद्ध हो, श्रन्य प्रकारका सिद्ध न हो, यही उस ज्ञानका प्रामाण्य (सच्चापन) है। इसके होनेसे ही ज्ञान प्रमाण कहा जाता 5 है ग्रीर इसके न होनेसे श्रप्रमाण कहलाता है।

शङ्का-प्रामाण्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ?

समाधान – मीमांसक कहते हैं कि 'स्वतः' होती है। 'स्वतः उर्त्पात्त' कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जिन कारणोंसे पैदा होता है उन्हीं कारणोंसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है—उसके लिए 10 भिन्न कारण (गुणादि) अपेक्षित नहीं होते। कहा भी है 'ज्ञानके कारणोंसे ग्रभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पत्तिमें स्वतस्त्व है। पर उनका यह कहना विचारपूर्ण नहीं है; क्योंकि ज्ञानसामान्य-की उत्पादक सामग्री (कारण) संशय श्रादि मिथ्याज्ञानोंमें भी रहती है। हम तो इस विषयमें यह कहते हैं कि ज्ञानसामान्यकी 15 सामग्री सम्यक्तान ग्रीर मिथ्याज्ञान दोनोंमें समान होनेपर भी 'संशयादि श्रप्रमाण हैं स्रौर सम्यग्ज्ञान प्रमाण है, यह विभाग (भेद) विना कारणके नहीं हो सकता है। ब्रतः जिस प्रकार संश-यादिमें ग्रप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचकामलादि दोष ग्रीर चाकचिक्य भ्रादिको ज्ञानसामान्यकी सामग्रीके भ्रालावा कारण मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रमाणताके उत्पादक कारण 20 ज्ञानकी सामान्यसामग्रीसे भिन्न निर्मलता श्रादि गुणोंको श्रवस्य मानना चाहिये। ग्रन्यथा प्रमाण ग्रौर ग्रप्रमाणका भेद नहीं हो सकता है।

शङ्का — प्रमाणता भौर अप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो 25 भी जायें तथापि अप्रमाणता परसे होती है और प्रामाणता तो स्वतः ही होती है ?

10

समाधान—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि यह बात तो विपरीत पक्षमें भी समान है। हम यह कह सकते हैं कि 'श्रप्रमाणता तो स्वतः होती है शौर प्रमाणता परसे होती है'। इसलिए श्रप्रमाणता को तरह प्रमाणता भी परसे हो उत्पन्न होती है। जिस प्रकार वस्त्र-सामान्यकी सामग्री लास्न वस्त्रमें कारण नहीं होती—उसके लिए दूसरी हो सामग्री ग्राक्श्यक होती है उसी प्रकार ज्ञानसामान्यकी सामग्री प्रमाणमात्रमें कारण नहीं हो सकती है। क्योंकि दो भिन्न कार्य ग्रवश्य हो भिन्न भिन्न कारणोंसे होते हैं।

शङ्का-प्रामाण्यका निश्चय कैसे होता है ?

समाधान—श्रम्यस्त क्षियमें तो स्वतः होता है श्रौर श्रनभ्यस्त विषयमें परसे होता है। तात्पर्य यह है कि प्रामाण्यको उत्पत्ति तो सर्वत्र परसे ही होती है, किन्तु प्रामाण्यका निश्चय परिचित विषयमें स्वतः श्रौर ग्रपरिचित विषयमें परतः होता है।

शङ्का--- ग्रम्यस्त विषय क्या है ? ग्रीर ग्रनम्यस्त विषय क्या है ? समाधान---परिचित-कई बार जाने हुए ग्रपने गाँवके तालाबका जल वगैरह ग्रम्यस्त विषय हैं ग्रीर ग्रपरिचित---नहीं जाने हुए दूसरे गाँवके तालाबका जल वगैरह ग्रनम्यस्त विषय हैं।

शंका - स्वतः क्या है भ्रौर परतः क्या है !

समाधान—ज्ञानका निश्चय करानेवाले कारणोंके द्वारा ही प्रामाण्यका निश्चय होना 'स्वतः' है ग्रीर उससे भिन्न कारणोंसे होना 'परतः' है।

उनमेंसे ग्रम्यस्त विषयमें 'जल है' इस प्रकार ज्ञान होनेपर ज्ञानस्वरूपके निश्चयके समयमें हो ज्ञानगत प्रामाणताका भी निश्चय ग्रवश्य हो जाता है। नहीं तो दूसरे ही क्षणमें जलमें सन्देहरहित प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु जलज्ञानके बाद ही सन्देहरहित प्रवृत्ति 25 ग्रवश्य होती है। ग्रतः ग्रम्यासवकामें तो प्रामाण्यका निश्चय

20

स्वतः ही होता है। पर ग्रनभ्यासदशामें जलजान होनेपर 'जलज्ञान मुझे हुआ' इस प्रकारसे ज्ञानके स्वरूपका निश्चय हो जाने
पर भी उसके प्रामाण्यका निश्चय ग्रन्थ ( ग्रथंक्रियाज्ञान ग्रथवा
संवादज्ञान) से ही होता है। यदि प्रामाण्यका निश्चय श्रन्थसे न
हो—स्वतः ही हो तो जलजानके बाद सन्देह नहीं होना चाहिये।
पर सन्देह श्रवश्य होता है कि 'मुझको जो जलका ज्ञान हुआ
है वह जल है या बालूका ढेर ?'। इस सन्देहके बाद ही कमलोंकी गन्ध, ठण्डी हवाके श्राने ग्रादिसे जिज्ञासु पुरुष निश्चय करता
है कि 'मुझे जो पहले जलका ज्ञान हुआ है वह प्रमाण है—सच्चा है,
क्योंकि जलके बिना कमलकी गन्ध श्रादि नहीं ग्रा सकती है।'
ग्रतः निश्चय हुआ कि ग्रपरिचित दशामें प्रामाण्यका निर्णय परसे
ही होता है।

नैयायिक ग्रौर वैशेषिकों की मान्यता है कि उत्पत्तिकी तरह प्रामाण्यका निश्चय भी परसे ही होता है। इसपर हमारा कहना है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे मानना ठीक है। परन्तु प्रामाण्य-का निश्चय 'परिचित विषयमें स्वतः हो होता है' यह जब सयुक्तिक निश्चित हो गया तब 'प्रामाण्यका निश्चय परसे ही होता है' ऐसा प्रवधारण (स्वतस्त्वका निराकरण) नहीं हो सकता है। ग्रतः यह स्थिर हुन्ना कि प्रमाणताकी उत्पत्ति तो परसे ही होती है, पर जित्त (निश्चय) कभी (ग्रम्यस्त विषयमें) स्वतः श्रौर कभी (ग्रनम्यस्त विषयमें) परतः होती है। यही प्रमाणपरीक्षामें जित्तको लेकर कहा है:—

"प्रमाणसे पदार्थोंका ज्ञान तथा श्रमिलिषतकी प्राप्ति होती है श्रीर प्रमाणाभाससे नहीं होती है। तथा प्रमाणताका निश्चय ग्रम्यास-दशामें स्वतः श्रीर श्रनम्यासदशामें परतः होता है।"

इस तरह प्रमाणका लक्षण सुख्यवस्थित होनेपर भी जिन

10

25

लोगोंका यह भ्रम हैं कि बौद्धादिकोंका भी माना हुआ। प्रमाणका लक्षण वास्तविक लक्षण है। उनके उपकार के लिए यहाँ उनके प्रमाण-लक्षणोंकी परीक्षा की जाती है।

#### बौद्धोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा---

'जो ज्ञान ग्रंबिसंवादी है—विसंवादरहित है वह प्रमाण है' ऐसा बौद्धों का ऋहना है, परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। इसमें ग्रसम्भव दोष ग्राता है। वह इस प्रकारसे है—बौद्धों ने प्रत्यक्ष ग्रौर ग्रनुमान ये दो हो प्रमाण माने हैं। न्यायिबन्दुमें कहा है "सम्यग्ज्ञान (प्रमाण) के दो भेद हैं—१ प्रत्यक्ष ग्रौर २ ग्रनुमान।" उनमें न प्रत्यक्षमें ग्राविसंवादीपना सम्भव है, क्योंकि वह निर्विकल्पक होनेसे ग्रपने विषयका निश्चायक न होनेके कारण संशया-दिख्य समारोपका निराकरण नहीं कर सकता है। ग्रौर न ग्रनुमानमें भी ग्राविसंवादीपना सम्भव है, क्योंकि उनके मतके ग्रनुसार वह भी ग्रावास्तविक सामान्यको विषय करनेवाला है। इस तरह बौद्धोंका वह प्रमाणका लक्षण ग्रसम्भव दोषसे दूषित होनेसे सम्यक् लक्षण नहीं है।

#### भाट्टोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा---

'जो पहले नहीं जाने हुए यथार्थ प्रयंका निश्चय कराने-वाला है वह प्रमाण है' ऐसा भाट्ट-मीमांसकों की मान्यता है; किन्तु उनका भी यह लक्षण श्रव्याप्ति दोवसे दूषित है। क्योंकि उन्होंके द्वारा प्रमाणरूपमें माने हुए धारावाहिकज्ञान श्रपूर्वार्थ-प्राही नहीं हैं। यदि यह आशंका की जाय कि घारावाहिक ज्ञान प्रमाले श्रमले क्षणसे सहित श्रथंको विषय करते हैं इसलिए श्रपूर्वार्थविषयक ही हैं। तो यह आशंका करना भी ठीक नहीं है। कारण, क्षण श्रत्यन्त सूक्ष्म हैं उनको लिसत करना—जानना सम्भव नहीं है। श्रतः धारावाहिकज्ञानोंमें उक्त लक्षणकी श्रव्याप्ति निश्चित है।

प्राभाकरोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा---

प्राभाकर—प्रभाकरमतानुषायो 'श्रनुभूतिको प्रमाणका लक्षण' 5 मानते हैं; किन्तु उनका भी यह लक्षण युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि 'श्रनुभूति' शब्दको भावसाधन करनेपर करणरूप प्रमाणमें ग्रोर करण-साधन करनेपर भावरूप प्रमाणमें ग्रव्याप्ति होती है। कारण, करण ग्रीर भाव दोनों को हो उनके यहाँ प्रमाण माना गया है। जैसा कि शालिकानाथने कहा है—

10 'जब प्रमाण शब्दको 'प्रिमितिः प्रमाणम्' इस प्रकार भावसाधन किया जाता है उस समय 'ज्ञान' हो प्रमाण होता है और 'प्रमीयतेऽनेन' इस प्रकार करणसाधन करनेपर 'ग्रात्मा ग्रौर मनका सन्तिकषं' प्रमाण होता है।' ग्रतः ग्रनुभूति (ग्रनुभव) को प्रमाणका लक्षण माननेमें ग्रव्याप्ति दोष स्पष्ट है। इसलिए यह लक्षण भी मुलक्षण 15 नहीं है।

नैयायिकोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा--

'प्रमाके प्रति जो करण है वह प्रमाण है' ऐसी नैयायिकोंकी मान्यता है। परन्तु उनका भी यह लक्षण निर्दोष नहीं है; क्योंकि उनके द्वारा प्रमाणरूपमें माने गये ईश्वरमें ही वह अध्याप्त है। 20 कारण, महेश्वर प्रमाका आश्रय है, करण नहीं है। ईश्वरको प्रमाण माननेका यह कथन हम अपनी भोरसे आरोपित नहीं कर रहे हैं। किन्तु उनके प्रमुख भाषायं उदयनने स्वयं स्वीकार किया है कि 'तन्मे प्रमाण शिवः' अर्थात् 'वह महेश्वर मेरे प्रमाण हैं'। इस अर्थाप्त दोषको दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार 25 व्याख्यान करते हैं कि 'जो प्रमाका साधन हो अथवा प्रमाका आश्रय हो वह प्रमाण है।' मगर उनका यह व्याख्यान युक्तिसङ्गत नहीं है।

10

15

20

क्योंिक प्रमासाधन ग्रीर प्रमाश्रयमें से किसी एकको प्रमाण माननेपर लक्षणकी परस्परमें ग्रव्याप्ति होती है। 'प्रमासाधन' रूप जब प्रमाणका लक्षण किया जायगा तब 'प्रमाश्रय' रूप प्रमाणलक्ष्यमें लक्षण नहीं रहेगा ग्रीर जब 'प्रमाश्रय' रूप प्रमाणका लक्षण माना जायगा तब 'प्रमासाधन' रूप प्रमाणलक्ष्यमें लक्षण धटित नहीं होगा। तथा प्रमाश्रय ग्रीर प्रमासाधन दोनोंको सभी लक्ष्योंका लक्षण माना जाय तो कहीं भी लक्षण नहीं जायगा। सन्निकर्ष ग्रादि केवल प्रमासाधन हैं, प्रमाणके ग्राश्रय नहीं हैं ग्रीर ईश्वर केवल प्रमाका ग्राश्रय है प्रमाका साधन नहीं है क्योंिक उसकी प्रमा (ज्ञान) नित्य है। प्रमाका साधन भी हो ग्रीर प्रमाका ग्राश्रय भी हो ऐसा कोई प्रमाणलक्ष्य नहीं है। ग्रतः नैयायिकोंका भी उक्त लक्षण मुलक्षण नहीं है।

ग्रीर भी दूसरोंके द्वारा माने गये प्रमाणके सामान्य लक्षण हैं। जैसे सांख्य 'इन्द्रियव्यापार' को प्रमाणका लक्षण मानते हैं। जरन्नैयायिक 'कारकसाकल्य' को प्रमाण मानते हैं, ग्रादि। पर वे सब विचार करनेपर सुलक्षण सिद्ध नहीं होते। श्रतः उनकी यहाँ उपेक्षा कर वी गई है। ग्रर्थात् उनकी परीक्षा नहीं की गई।

ग्रतः यही निष्कर्ष निकला कि ग्रपने तथा परका प्रकाश करने-वाला सर्विकल्पक ग्रौर श्रपूर्वार्थग्राही सम्यग्ज्ञान ही पदार्थोंके ग्रज्ञानको दूर करनेमें समर्थ है। इसलिए वही प्रमाण है। इस तरह जैनमत सिद्ध हुन्ना।

इस प्रकार श्रीजंनाचार्य धर्नभूषण यति विरचित न्यायदीपिकामें प्रमाणका सामान्य लक्षण प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश पूर्ण हुन्ना ।

\_\_\_\_

## दूसरा प्रकाश

प्रमाणिवशेषका स्वरूप बतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाश प्रारम्भ किया जाता है।

प्रमाणके भेद ग्रीर प्रत्यक्षका लक्षण-

प्रमाणके दो भेद हैं :— १ प्रत्यक्ष ग्रौर २ परोक्ष । विशद प्रतिभास 5 (स्पष्ट ज्ञान) को प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ 'प्रत्यक्ष' लक्ष्य है, 'विशदप्रतिभासत्व' लक्षण है। तात्पर्य यह कि जिस प्रमाणभूत ज्ञानका प्रतिभास (ग्रयंप्रकाश) निर्मल हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है।

शङ्का--- 'विशदप्रतिभासत्व' किसे कहते हैं ?

समाघान—ज्ञानावरणकर्मके सर्वथा क्षयसे अथवा विशेष10 क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली और शब्द तथा अनुमानादि प्रमाणों से नहीं हो सकनेवाली जो अनुभवसिद्ध निर्मलता है वही निर्मलता 'विशवप्रतिभासत्व' है। किसी प्रामाणिक पुरुषके 'ग्राग्न है' इस प्रकारके वचनसे और 'यह प्रदेश अग्निवाला है, क्योंकि धुआँ है, इस प्रकारके बूमादि लिङ्गसे उत्पन्न हुए ज्ञानकी अपेक्षा 'यह भ्राग्न है'
15 इस प्रकारके उत्पन्न इन्द्रियज्ञानमें विशेषता (अधिकता) देखी जाती है। वही विशेषता निर्मलता, विशवता श्रीर स्पष्टता इत्यादि शब्दों द्वारा कही जाती है। अर्थात् ये उसी विशेषताके बोधक पर्याय नाम हैं। तात्पर्य यह कि विशेषप्रतिभासनका नाम विशवप्रतिभासत्व है। भगवान् भट्टाकलङ्क देवने भी 'न्यायविनिश्चय'
20 में कहा है:—

स्पष्ट, यथार्थ ग्रौर सविकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्षका लक्षण कहा है। इसका विवरण (स्याख्यान) स्याद्वादविद्यापति श्रीवादिराजने 'न्यायविनिश्चयविवरण' में इस प्रकार किया है कि "निर्मलप्रति-भासत्व हो स्पष्टत्व है और वह प्रत्येक विचारकके श्रनुभवमें श्राता है। इसलिये इसका विशेष व्याख्यान करना श्रावश्यक नहीं है"। श्रतः विशवप्रतिभासात्मक ज्ञानको जो प्रत्यक्ष कहा है वह बिल्कुल ठीक है।

बौद्धोंके प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकरण---

बौद्ध 'कल्पना-पोढ—निर्विकल्पक श्रौर श्रश्नान्त-भ्रान्तिरहित ज्ञानको प्रत्यक्ष' मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ प्रत्यक्षके लक्षणमें जो दो पद दिये गये हैं। उनमें 'कल्पनापोढ' पदसे सिवकल्पककी श्रौर 'ग्रश्नान्त' पदसे मिथ्याज्ञानोंकी व्यावृत्ति की गई है। फिलतार्थ यह हुआ कि जो समोचीन निर्विकल्पक ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। किन्तु उनका यह कथन बालवेष्टामात्र है— सयुक्तिक नहीं है। क्योंकि निर्विकल्पक संशयादिरूप समारोपका विरोधी (निराकरण करनेवाला) न होनेसे प्रमाण ही नहीं हो सकता है। कारण, निश्चयस्वरूप ज्ञानमें ही प्रमाणता व्यवस्थित (सिद्ध) होती है। तब वह प्रत्यक्ष कंसे हो सकता है? श्रर्थात् नहीं हो सकता है।

शङ्का — निविकल्पक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वह अर्थसे उत्पन्न होता है। परमार्थसत् — वास्तविक है और स्वलक्षणजन्य है। सिवकल्पक नहीं, क्योंकि वह अपरमार्थभूत सामान्यको विषय करनेसे अर्थजन्य नहीं है?

समाधान — नहीं; क्योंकि प्रयं प्रकाशको तरह ज्ञानमें कारण नहीं हो सकता है। इसका खुलासा इस प्रकार है:-

म्रन्वय (कारणके होनेपर कार्यका होना) भौर व्यतिरेक (कारणके म्रभावमें कार्यका न होना) से कार्यकारण भाव जाना 5

10

15

20

25

जाता है। इस व्यवस्थाके ग्रनुसार प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं है क्योंकि उसके ग्रभावमें भी रात्रिमें विचरनेवाले बिल्ली, चुहे म्रादिको ज्ञान पदा होता है भ्रीर उसके सद्भावमें भी उल्लु बगैरह-को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। श्रतः जिस प्रकार प्रकाशका ज्ञानके 5 साथ अन्वय और व्यतिरेक न होनेसे वह ज्ञानका कारण नहीं हो सकता है उसी प्रकार अर्थ ( पदार्थ ) भा ज्ञानके प्रति कारण नहीं हो सकता है । क्योंकि श्रथंके श्रभावमें भी केशमशकादिज्ञान उत्पन्न होता है। ( ग्रौर प्रयंके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर श्रन्यमनस्क या सुप्तादिकों को ज्ञान नहीं होता ) ऐसी दशामें ज्ञान 10 श्रर्थजन्य कंसे हो सकता है ? श्रर्थात् नहीं हो सकता है। परीक्षा-मुखमें भी कहा है-- 'ग्रथं ग्रौर प्रकाश ज्ञानके कारण नहीं हैं'। दूसरी बात यह है कि प्रमाणतामें कारण प्रथीव्यभिचार ( प्रथंके श्रभावमें ज्ञानका न होना) है, श्रर्थजन्यता नहीं। कारण, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष विषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया है। यहां यह 15 नहीं कहा जा सकता कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चुंकि भ्रपनेसे उत्पन्न होता है इसलिए वह भी विषयजन्य ही है, क्योंकि कोई भी वस्तु भ्रपनेसे हो पैदा नहीं होती। किन्तु भ्रपनेसे भिन्न कारणोंसे पैदा होती है।

शङ्का---यदि ज्ञान श्रर्थ से उत्पन्न नहीं होता तो वह श्रर्थका 20 प्रकाशक कैसे हो सकता है ?

समाधान—दीपक घटादि पदार्थोंसे उत्पन्न नहीं होता फिर भी वह उनका प्रकाशक है, यह देखकर ग्रापको सन्तोष कर लेना चाहिये। ग्रर्थात् दीपक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर भी उन्हें प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी ग्रर्थसे उत्पन्न न 25 होकर उसे प्रकाशित करता है।

शङ्का -- ज्ञानका विषयके साथ यह प्रतिनियम कैसे बनेगा कि

घटजान का घट ही विषय है, पट नहीं है ? हम तो ज्ञान को ग्रर्थ-जन्य होने के कारण ग्रर्थजन्यता को ज्ञानमें विषयका प्रतिनियासक मानते हैं ग्रीर जिससे ज्ञान पैदा होता है उसीको विषय करता है, श्रन्य को नहीं, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। किन्तु उसे ग्राप नहीं मानते हैं ?

समाधान — हम योग्यता को विषय का प्रतिनियमक मानते हैं। जिस ज्ञान में जिस म्रर्थ के ग्रहण करने की योग्यता (एक प्रकार की शक्ति) होती है वह ज्ञान उस ही म्रर्थ को विषय करता है — म्रन्य को नहीं।

शंका - योग्यता किसे कहते हैं ?

समाधान—ग्रपने ग्रावरण (ज्ञानको ढकने वाले कर्म) के क्षयोप-शमको योग्यता कहते हैं। कहा भी है:—'श्रपने ग्रावरण कर्म के क्षयोपशमरूप योग्यता के द्वारा ज्ञान प्रत्येक पदार्थ की व्यवस्था करता है'। तात्पर्य यह हुग्ना कि ग्रात्मा में घटज्ञानावरण कर्म के हटने से उत्पन्न हुग्ना घटज्ञान घट को ही विषय करता है, पट को नहीं। इसी प्रकार दूसरे पटादिज्ञान भी ग्रपने ग्रपने क्षयोपशम को लेकर ग्रपने ग्रपने ही विषयों को विषय करते हैं। ग्रतः ज्ञान को ग्रथंजन्य मानना ग्रनावश्यक ग्रीर ग्रयुक्त है।

'ज्ञान ग्रयं के ग्राकार होने से ग्रयं को प्रकाशित करता है।' यह मान्यता भी उपर्युक्त विवेचन से खंडित हो जाती है। क्योंकि दीपक, मणि ग्रादि पदार्थों के ग्राकार न होकर भी उन्हें प्रकाशित करते हुये देखे जाते हैं। ग्रतः ग्रथिकारता ग्रौर ग्रथंजन्यता ये दोनों ही प्रमाणता में प्रयोजक नहीं हैं। किन्तु ग्रयांव्यभिचार ही प्रयोजक है। पहले जो सिवकल्पक के विषयभूत सामान्य को ग्रपरमार्थ बता कर सिवकल्पक का खण्डन किया है वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि किसी 10

5

20

15

25

प्रमाणसे बाधित न होने के कारण सविकल्प का विषय परमार्थ (वास्तविक) ही है। विलक्त बौद्धों के द्वारा माना गया स्वलक्षण ही ग्रायित के योग्य है। ग्रतः प्रत्यक्षा निविकल्पकरूप नहीं है—सविकल्पकरूप ही है।

5 यौगाभिमत सन्निकर्ष का निराकरण —

नैयायिक ग्रौर वैशेषिक सिन्तकर्ष (इन्द्रिय ग्रौर पदार्थ का सम्बन्ध ) को प्रत्यक्षा मानते हैं। पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि सिन्तकर्ष ग्रचेतन है। वह प्रमिति के प्रति करण कैसे हो सकता है? प्रमिति के प्रति जब करण नहीं, तब प्रमाण कैसे ? ग्रौर जब प्रमाण 10 ही नहीं, तो प्रत्यक्षा कैसे ?

दूसरी बात यह है, कि चक्षु इन्द्रिय रूपका ज्ञान सिन्तिकर्ष के बिना ही कराती है, क्योंकि वह झप्राप्य है। इसलिए सिन्तिकर्ष के अभाव में भी प्रत्यक्ष ज्ञान होने से प्रत्यक्ष में सिन्तिकर्षरूपता ही नहीं है। चक्षु इन्द्रिय को जो यहाँ अप्राप्यकारी कहा गया है वह असिद्ध नहीं है। कारण, प्रत्यक्ष से चक्षु इन्द्रिय में अप्राप्यकारिता ही प्रतीत होती है।

शंका—यद्यपि चक्षु इन्द्रिय की प्राप्यकारिता (पदार्थ की प्राप्त करके प्रकाशित करना ) प्रत्यक्ष से मालूम नहीं होती तथापि उसे परमाणु की तरह अनुमान से सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार पर-20 माणु प्रत्यक्ष से सिद्ध न होने पर भी 'परमाणु है, क्वोंकि स्कन्धादि कार्य अन्यथा नहीं हो सकते' इस अनुमान से उसकी सिद्धि होती है उसी प्रकार 'चक्षु इन्द्रिय पदार्थ को प्राप्त करके प्रकाश करने दाली है, क्योंकि वह बहिरिन्द्रिय है (बाहर से देखी जाने दासी इन्द्रिय है) जो बहिरिन्द्रिय है वह पदार्थ को प्राप्त करके ही 25 प्रकाश करती है, जसे स्पर्शन इन्द्रिय' इस अनुमान से चक्षु में प्राप्यकारिता की सिद्धि होती है और प्राप्यकारिता ही सन्निकषं है। अतः चक्षु इन्द्रिय में सन्निकषं की श्रद्याप्ति नहीं है। अर्थात् चक्षु इन्द्रिय भी सन्निकषं के होने पर ही रूपज्ञान कराती है। इसलिए सन्निकषं को प्रत्यक्ष मानने में कोई दोष नहीं है?

समाधान — नहीं; यह अनुमान सम्यक् अनुमान नहीं है — अनु- 5 मानाभास है। वह इस प्रकार है: —

इस श्रनुमान में 'चक्षु' पदसे कौनसी चक्षु को पक्ष बनाया है ? लौकिक (गोलकरूप) चक्षुको ग्रयवा श्रलौकिक (किरणरूप) चक्षुको ? पहले विकल्प में, हेतु कालात्ययापिट्ट (बाधितविषय) नामका हेत्वा-भास) है; क्योंकि गोलकरूप लौकिक चक्षु विषय के पास जाती हुई 10 किसी को भी प्रतीत न होने से उसकी विषय-प्राप्ति प्रत्यक्ष से बाधित है। दूसरे विकल्प में, हेतु श्राश्रयासिद्ध है; क्योंकि किरणरूप श्रलौकिक चक्षु श्रभी तक सिद्ध नहीं है। दूसरी बात यह है, कि वृक्ष की शाखा और चन्द्रमा का एक ही काल में ग्रहण होने से चक्ष श्रप्राप्यकारी ही प्रसिद्ध होती है। श्रतः उपर्युक्त श्रनुमानगत हेतु कालात्ययापिट्ट 15 श्रीर श्राश्रयासिद्ध होने के साथ ही प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) भी है। इस प्रकार सिन्तकर्ष के बिना भी चक्षु के द्वारा रूपज्ञान होता है। इसलिए सिन्तकर्ष श्रव्याप्त होने से प्रत्यक्ष का स्वरूप नहीं है, यह बात सिद्ध हो गई।

इस सन्तिकर्ष के ग्रप्रमाण्य का विस्तृत विचार प्रमेयकमलमार्तण्ड 20 में [१-१ तथा २-४] ग्रच्छो तरह किया गया है। संग्रहग्रन्थ होने के कारण इस लघु प्रकरण न्याय-दोपिका में उसका विस्तार नहीं किया। इस प्रकार न बौद्धाभिमत निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है ग्रौर न यौगों का इन्द्रियार्थसन्तिकर्ष। तो फिर प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? विद्यदप्रतिभासस्वरूप ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, यह भले प्रकार सिद्ध 25 हो गया। प्रत्यक्ष के दो भेद करके सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण श्रौर उसके भेदों का निरूपण—

वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है--१ सांव्यवहारिक और २ पार-माथिक। एकदेश स्पष्ट ज्ञान को सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तात्पर्य यह कि जो ज्ञान कुछ निर्मल है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। उसके चार भेद हैं---१ ग्रवपह, २ ईहा, ३ ग्रवाय ग्रौर ४ धारणा । इन्द्रिय भ्रीर पदार्थ के सम्बन्ध होने के बाद उत्पन्न हुए सामान्य ग्रवभास (दर्शन) के श्रनन्तर होने वाले ग्रौर श्रवान्तरसत्ता-जाति से युक्त वस्तु को ग्रहण करने वाले ज्ञानविशेष को भ्रवग्रह 10 कहते हैं। जैसे 'यह पुरुष है'। यह ज्ञान संशय नहीं है, क्योंकि विषयान्तर का निराकरण करके प्रपने विषय का ही निश्चय कराता है। श्रौर संशय उससे विपरीत लक्षण वाला है। जैसा कि राज-वार्तिक में कहा है-"संशय नानार्थविषयक, ग्रनिश्चयात्मक श्रौर ग्रन्य का भ्रव्यवच्छेदक होता है । किन्तु भ्रवग्रह एकार्थविषयक, 15 निश्चयात्मक श्रौर अपने विषय से भिन्न विषय का व्यवच्छेदक होता है।" राजवात्तिकभाष्य में भी कहा है—"संशय निर्णय का विरोधी है, परन्तु भ्रवप्रह नहीं है।" फलितार्थ यह निकला कि संशयज्ञानमें पदार्थ का निश्चय नहीं होता श्रीर अवग्रह में होता है। श्रतः श्रवग्रह संशयतान से पृथक है।

20 श्रवप्रह से जाने हुये श्रर्थमें उत्पन्न संशयको दूर करने के लिये जाताका जो श्रभिलाषात्मक प्रयत्न होता है उसे ईहा कहते हैं। जैसे श्रवप्रह ज्ञानके द्वारा 'यह पुरुष हैं' इस प्रकार का निश्चय किया गया था, इससे यह 'दक्षिणी' है श्रयचा 'उत्तरीय' इस प्रकार के सन्देह होने पर उसको दूर करने के लिये 'यह दक्षिणी होना चाहिये' ऐसा ईहा 25 नाम का ज्ञान होता है।

भाषा, वेष भ्रौर भूषा भ्रादि के विशेष को जानकर यथार्थता का निश्चय करना भ्रवाय है। जैसे 'यह दक्षिणी ही है'।

श्रवाय से निश्चित किये गये पदार्थ को कालान्तर में न भूलने की शक्ति से उसी का ज्ञान होना घारणा है। जिससे भविष्य में भी 'वह' इस प्रकार का स्मरण होता है। तात्पर्य यह कि 5 पदार्थका निश्चय होने के बाद जो उसको न भूलने रूप से संस्कार (वासना) स्थिर हो जाता है श्रौर जो स्मरण का जनक होता है वही धारणाज्ञान है। श्रतएव धारणा का दूसरा नाम संस्कार भी है'।

शङ्का—ये ईहादिक ज्ञान पहले पहले ज्ञान से ग्रहण किये 10 हुये पदार्थ को ही ग्रहण करते हैं, ग्रतः घारावाहिक ज्ञान की तरह ग्रग्रमाण हैं ?

समाधान — नहीं; भिन्न विषय होने से अगृहीतार्थग्राही हैं। अर्थात्
— पूर्व में ग्रहण नहीं किये हुये विषय को ही ग्रहण करते हैं। यथा —
जो पदार्थ अवग्रह ज्ञान का विषय है वह ईहा का नहीं है। और जो 15
ईहा का है वह अवाय का नहीं है। तथा जो अवाय का है वह धारणा
का नहीं है। इस तरह इनका विषयभेद बिल्कुल स्पष्ट है और उसे
बुद्धिमान अच्छी तरह जान सकते हैं।

ये ग्रवग्रहादि चारों ज्ञान जब इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं तब इन्द्रियप्रत्यक्ष कहे जाते हैं। ग्रीर जब भ्रनिन्द्रिय—मन के द्वारा 20 पैदा होते हैं तब भ्रनिन्द्रियप्रत्यक्ष कहे जाते हैं। इन्द्रियाँ पाँच हैं—१ स्पर्शन, २ रसना, ३ घ्राण, ४ चक्षु, ग्रीर ५ धोत्र। ग्रनिन्द्रिय

१ 'स्मृतिहेतुधारणा, संस्कार इति यावत्—लघी०स्वोपज्ञविवृ०का० ६। वैशेषिकदर्शन में इसे (धारणाको) भावना नामका संस्कार कहा है ग्रौर उसे स्मृतिजनक माना है।

केवल एक मन है। इन दोनों के निमित्त से होनेवाला यह श्रवप्रहादिरूप ज्ञान लोकव्यवहार में 'प्रत्यक्ष' प्रसिद्ध है। इसलिये यह सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष कहा जाता है। परीक्षामुख में भी कहा है—"इन्द्रिय ग्रौर मन के निमित्ता से होने वाले एक देश स्पष्ट ज्ञान 5 को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।" ग्रौर यह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष श्रमुख्य प्रत्यक्ष है—गौणरूपसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि उपचार से सिद्ध होता है। वास्तव में तो परोक्ष ही है। कारण वह मितज्ञान है श्रौर मितज्ञान परोक्ष है।

## शङ्का--मितज्ञान परोक्ष कैसे है ?

10 समाधान—''ग्राचे परोक्षम्'' [त० सू० १-११] ऐसा सूत्र है—ग्रागम का वचन है। सूत्र का ग्रर्थ यह है कि प्रथम के दो ज्ञान — मितज्ञान ग्रीर श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। यहाँ सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष को जो उपचार से प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचार में निमित्त 'एकदेश स्पष्टता' है। ग्रर्थात्—इन्द्रिय ग्रीर ग्रनिन्द्रिय जन्य ज्ञान 15 कुछ स्पष्ट होता है, इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा गया है। इस सम्बन्ध में ग्रीर ग्रधिक विस्तार की ग्रावश्यकता नहीं है। इतना विवेचन पर्याप्त है।

पारमार्थिक प्रत्यक्ष का लक्षण ग्रौर उसके भेदों का कथन-

सम्पूर्णरूप से स्पष्ट ज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो 20 ज्ञान समस्त प्रकार से निर्मल है वह पारमार्थिक प्रत्यक्षा है। उसी को मुख्य प्रत्यक्षा कहते हैं।

उसके दो भेद हैं—एक सकल प्रत्यक्ष ग्रौर दूसरा विकल प्रत्यक्षा। उनमें से कुछ पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान विकल पारमाथिक है। उसके भी दो भेद हैं—१ ग्रवधिज्ञान ग्रौर २ 25 मनःपर्ययज्ञान। ग्रवधिज्ञानावरण ग्रौर वीर्यान्तरायकर्म के क्षयोप-

शमसे उत्पन्न होंने वाले तथा मूर्तिक द्रव्य मात्रको विषय करने वाले ज्ञान को ग्रविध ज्ञान कहते हैं। मनःपर्ययज्ञानावरण ग्रौर वीर्यान्त-रायकमं के क्षयोपशम से उत्पन्न हुये ग्रौर वूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जाननेवाले ज्ञान को मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। मितज्ञान की तरह ग्रविध ग्रौर मनःपर्ययज्ञान के भी भेद ग्रौर प्रभेद है, उन्हें तत्त्वार्थ-राजवात्तिक ग्रौर क्लोकवार्तिकभाष्य से जानना चाहिये।

समस्त द्रव्यों श्रीर उनकी समस्त पर्यायों को जानने वाले ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञानावरण श्रादि घातिया- कर्मों के सम्पूर्ण नाज्ञ से उत्पन्न केवलज्ञान ही है। क्योंकि "समस्त द्रव्यों श्रीर समस्त पर्यायों में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति है" ऐसा तत्त्वार्थ- 10 सुत्र का उपदेश है।

इस प्रकार भ्रविधज्ञान, मनःपर्ययज्ञान भ्रौर केवलज्ञान ये तीनों ज्ञान सब तरह से स्पष्ट होने के कारण पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। सब तरह से स्पष्ट इसलिये हैं कि ये मात्र भ्रात्मा की भ्रपेक्षा लेकर उत्पन्न होते हैं—इन्द्रियादिक पर पदार्थ की भ्रपेक्षा नहीं लेते।

शङ्का — केवलज्ञान को पारमार्थिक कहना ठीक है, परन्तु श्रविध ग्रौर मनःपर्यय को पारमार्थिक कहना ठीक नहीं है। कारण, वे दोनों विकल (एकदेश) प्रत्यक्ष हैं?

समाधान—नहीं ; सकलपना झौर विकलपना यहां क्षिय की अपेक्षा से है, स्वरूपतः नहीं । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है— 20 चूंकि केवलज्ञान समस्त द्रव्यों और पर्यार्थों को विषय करने वाला है, इसलिये वह सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। परन्तु श्रविध झौर मनःपर्यय कुछ पदार्थों को विषय करते हैं, इसलिये वे विकल कहे जाते हैं। लेकिन इतने से उनमें पारमाधिकता की हानि नहीं होती। क्योंकि पारमाधिकता का कारण सकलार्थविषयता नहीं है—पूर्ण 25

निर्मलता है ध्रौर वह पूर्ण निर्मलता केवलजान की तरह ध्रविष ध्रौर मनःपर्यय में भी ग्रपने विषय में विद्यमान है। इसलिये वे दोनों भी पारमाधिक ही हैं।

श्रविध श्रादि तीनों ज्ञानों को श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष न हो सकने की 5 शङ्का श्रोर उसका समाधान---

शङ्का—ग्रक्ष नाम चक्षु ग्रादि इन्द्रियों का है, उनकी सहायता लेकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहना ठीक है, ग्रन्य (इन्द्रियनिरपेक्ष ग्रविधज्ञानादिक) को नहीं?

समाधान—यह शङ्का ठीक नहीं है; क्योंकि ग्रात्मा मात्र की ग्रंपेक्षा रखने वाले ग्रौर इन्द्रियों की ग्रंपेक्षा न रखने वाले भी ग्रंपेक्षा सनःपर्यय ग्रौर केवलज्ञान को प्रत्यक्ष कहने में कोई विरोध नहीं है। कारण, प्रत्यक्षता का प्रयोजक स्पष्टता ही है, इन्द्रिय-जन्यता नहीं। ग्रौर वह स्पष्टता इन तीनों ज्ञानोंमें पूर्णरूप से है। इसीलिये मित, श्रुत, ग्रंप्रविध, मनःपर्यय ग्रौर केवल इन पाँच ज्ञानों में 'ग्राचे परोक्षम्' [त० सू० १-११] ग्रौर 'प्रत्यक्षमन्यत्' [त० सू० १-१२] इन दो सूत्रों द्वारा प्रथम के मित ग्रौर श्रुत इन दो ज्ञानों को परोक्षा तथा ग्रंप्रविध, मनःपर्यय ग्रौर केवल इन तीनों ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहा है।

शङ्का—ि फर ये प्रत्यक्ष शब्द के वाच्य कैसे हैं ? ग्रर्थात् इनको 20 प्रत्यक्ष शब्द से क्यों कहा जाता है ? क्योंकि ग्रक्ष नाम तो इन्द्रियों का है ग्रीर इन्द्रियों की सहायता से होने वाला इन्द्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष शब्द से कहने योग्य है ?

समाधान हम इन्हें रूढि से प्रत्यक्ष कहते हैं। तात्वयं यह कि प्रत्यक्ष शब्द के व्युत्पत्ति (यौगिक) श्रयं की श्रपेक्षा न करके श्रवधि 25 श्रादि ज्ञानों में प्रत्यक्ष शब्द की प्रवृत्ति होती है श्रौर प्रवृत्ति में

निमित्त' स्पष्टता है। श्रोर वह उक्त तीनों ज्ञानों में मौजूद है। श्रतः जो ज्ञान स्वष्ट है वह प्रत्यक्ष कहा जाता है।

ग्रथवा, व्युत्पत्ति ग्रथं भी इनमें मौजूद है। 'ग्रक्षणोति व्याप्नोति जानातीति ग्रक्ष ग्रातमा' ग्रयात्—जो व्याप्त करे—जाने उसे ग्रक्ष कहते हैं ग्रौर वह ग्रात्मा है। इस व्युत्पत्ति को लेकर ग्रक्ष शब्द का ग्रयं 5 ग्रात्मा भी होता है। इसलिये उस ग्रक्ष—ग्रात्मा मात्रकी ग्रपेक्षा लेकर उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने में क्या बाधा है? ग्रयात् कोई बाधा नहीं है।

शङ्का —यदि ऐसा माना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान ध्रप्रत्यक्ष कहलायेगा ?

समाधान—हमें खेद है कि म्राप भूल जाते हैं। हम कह म्राये हैं कि इन्द्रियजन्य ज्ञान उपचार से प्रत्यक्ष है। म्रतः वह वस्तुतः म्रप्रत्यक्ष हो, इसमें हमारो कोई हानि नहीं है।

इस उपर्युक्त विवेचन से 'इन्द्रियनिरपेक्ष ज्ञानको परोक्ष' कहने-की मान्यता का भी खण्डन हो जाता है। क्योंकि ग्रविशदता 15 (ग्रस्पष्टता) को हो परोक्ष का लक्षण माना गया है। तात्पर्य यह

१ व्युत्पत्तिनिमित्त से प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न हुम्रा करता है। जैसे गो-शब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त 'गच्छतीति गौः' जो गमन करे वह गौ है, इस प्रकार 'गमनिकया' है म्रीर प्रवृत्तिनिमित्त 'गोत्व' है। यदि व्युत्पत्तिनिमित्त (गमनिकया)को ही प्रवृत्तिमें निमित्त माना जाय तो वंठी या खड़ी गाय में गोशब्दकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ग्रौर गमन कर रहे मनुष्यादिमें भी गोशब्दकी प्रवृत्ति का प्रसङ्ग द्यायेगा। ग्रतः गोशब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त व्युत्पत्तिनिमित्तसे भिन्न 'गोत्व' है। उसी प्रकार प्रकृत में प्रत्यक्ष शब्दकी प्रवृत्तिमें व्युत्पत्तिनिमित्त 'म्रक्षाश्रितत्व'से भिन्न 'स्पटत्व' है। म्रतः ग्रविच ग्रादि तीनों जानों को प्रत्यक्ष कहनेमें कोई बाधा नहीं है। कि जिस प्रकार इन्द्रियसापेक्षता प्रत्यक्षता में प्रयोजक नहीं है। उसी प्रकार इन्द्रियनिरपेक्षता परोक्षता में भी प्रयोजक नहीं है। किन्तु प्रत्यक्षता में स्पष्टताकी तरह परोक्षता में श्रस्पष्टता कारण है।

शङ्का—'ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है' यह कहना बड़े साहस की बात है; 5 क्योंकि वह ग्रसम्भव है। यदि ग्रसम्भव की भी कल्पना करें तो ग्राकाश के फूल ग्रादि की भी कल्पना होनी चाहिए?

समाधान—नहीं; आकाश के फूल आदि अप्रसिद्ध हैं। परन्तु अतिविद्य प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। वह इस प्रकार से है—
'केवलज्ञान' जो कि अतीन्द्रिय है, अल्पज्ञानी कपिल आदि के असम्भव
10 होने पर भी अरहन्तके अवश्य सम्भव है; क्योंकि अरहन्त भगवान्
सर्वज्ञ हैं।

प्रसङ्गवश शङ्का-समाधान पूर्वक सर्वज्ञ की सिद्धि-

शङ्का-सर्वज्ञता ही जब अप्रसिद्ध है तब आप यह कैसे कहते हैं कि 'ग्रहंन्त भगवान सर्वज्ञ हैं' ? क्योंकि जो सामान्यतया कहीं भी 15 प्रसिद्ध नहीं है उसका किसी खास जगह में व्यवस्थापन नहीं हो सकता है ?

समाधान—नहीं; सर्वज्ञता श्रनुमान से सिद्ध है। वह श्रनुमान इस प्रकार है—सूक्ष्म, श्रन्तरित ग्रौर दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि श्रनुमान से जाने जाते हैं। जैसे ग्रग्नि ग्रादि 20 पदार्थ। स्वामी समन्तभद्र ने भी महाभाष्य के प्रारम्भ में ग्राप्तमी-

१ महाभाष्यसे सम्भवतः ग्रन्थकार का श्राशय गन्धहस्तिमहाभाष्य से जान पड़ता हैं क्योंकि श्रनुश्रुति ऐसी है कि स्वामी समन्तभद्रने 'तत्त्वार्थ-सूत्र' पर 'गन्धहस्तिमहाभाष्य' नामकी कोई बृहद् टीका लिखी है श्रीर श्राप्तमीमांसा जिसका ग्रादिम प्रकरण है। पर उसके ग्रस्तित्वमें विद्वानोंका मतभेद है। इसका कुछ विचार प्रस्तावनामें किया है। पाठक वहाँ देखें।

मांसा प्रकरण में कहा है—"सूक्ष्म, अन्तरित श्रौर दूरवर्ती पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जैसे अग्नि श्रादि। इस अनुमान से सर्वज्ञ भले प्रकार सिद्ध होता है।"

सुक्ष्म पदार्थ वे हैं जो स्वभाव से विप्रकृष्ट हैं-दूर हैं, जैसे परमाण श्रादि । श्रन्तरित वे हैं जो काल से विश्रकृष्ट हैं, जंसे राम 5 श्रादि। दूर वे हैं जो देश से विप्रकृष्ट हैं, जैसे मेरु स्रादि। ये 'स्वभाव काल भ्रीर देश से विश्रकृष्ट पदार्थ यहाँ धर्मी (पक्ष) हैं। 'किसी के प्रत्यक्ष हैं' यह साध्य है। यहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्द का ग्रर्थ 'प्रत्यक्षज्ञान के विषय' यह विवक्षित है, क्योंकि विषयी (ज्ञान) के धर्म (जानना) का विषय में भी उपचार होता है। 'ग्रनुमान से जाने जाते हैं' यह 10 हेतु है। 'ग्रग्नि ग्रादि' दृष्टान्त है। 'ग्रग्नि ग्रादि' दृष्टान्त में 'ग्रनुमान से जाने जाते हैं' यह हेत् 'किसी के प्रत्यक्ष' हैं' इस साध्य के साथ पाया जाता है। अतः वह परमाण वगैरह सुक्ष्मादि पदार्थों में भी किसी की प्रत्यक्षता को भ्रवस्य सिद्ध करता है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार ग्राग्नि ग्रादि ग्रनमान से जाने जाते हैं। ग्रातएव वे किसी के 15 प्रत्यक्ष भी होते हैं। उसी प्रकार सुक्ष्मादि ऋतीन्द्रिय पदार्थ चूँकि हम लोगों के द्वारा ग्रनुमान से जाने जाते हैं श्रतएव वे किसी के प्रत्यक्ष भी हैं ग्रीर जिसके प्रत्यक्ष हैं वही सर्वज्ञ है। परमाणु ग्रादि में 'ग्रनुमान से जाने जाते हैं' यह हेतू श्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उनकी धनुमान से जानने में किसी को विवाद नहीं है। ग्रर्थात्—सभी मतवाले इन पदार्थी 20 को अनुमेय मानते हैं।

शङ्का — सूक्ष्मादि पदार्थों को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के द्वारा किसी के सम्पूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्षज्ञान हो, यह हम मान सकते हैं। परन्तु वह अतीन्त्रिय है—इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं रखता है, यह कसे ?

समाधान-इस प्रकार से-यदि वह ज्ञान इन्द्रियजन्य हो तो 25

सम्पूर्ण पदार्थों को जानने वाला नहीं हो सकता है; क्योंकि इन्द्रियाँ ग्रपने योग्य विषय' (सन्तिहित ग्रौर वर्तमान ग्र्यं) में ही जान को उत्पन्न कर सकती हैं। ग्रौर सूक्ष्मादि पदार्थ इन्द्रियों के योग्य विषय नहीं हैं। ग्रतः वह सम्पूर्ण पदार्थ विषयक ज्ञान ग्रम्नेन्द्रियिक ही है—5 इन्द्रियों की ग्रपेक्षा से रहित ग्रतीन्द्रिय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से सर्वज्ञ के मानने में किसी भी सर्वज्ञवादी को विवाद नहीं है। जैसा कि दूसरे भी कहते हैं—"पुण्य-पापादिक किसी के प्रत्यक्ष हैं; क्योंकि वे प्रमेय हैं।"

सामान्य से सर्वज्ञ को सिद्ध करके ग्रर्हन्त के सर्वज्ञता की सिद्धि—

10 शङ्का—सम्पूर्ण पदार्थों को साक्षात् करने वाला ग्रतीन्द्रिय

प्रत्यक्षज्ञान सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु वह ग्ररहन्त के हैं यह
कैसे ? क्योंकि 'किसी के' यह सर्वनाम शब्द है ग्रीर सर्वनाम शब्द

सामान्य का ज्ञापक होता है ?

समाधान—सत्य है। इस ध्रनुमान से सामान्य सर्वज्ञ की 15 सिद्धि की है। 'श्ररहन्त सर्वज्ञ हैं' यह हम ग्रन्य श्रनुमान से सिद्ध करते हैं। वह श्रनुमान इस प्रकार है—'ग्ररहन्त सर्वज्ञ होने के योग्य हैं, क्योंकि वे निर्दोष हैं, जो सर्वज्ञ नहीं है वह निर्दोष नहीं है, जैसे रथ्यापुरुष (पागल)।' यह केवलव्यतिरेकी हेतु जन्य ग्रनुमान है।

20 ग्रावरण ग्रौर रागादि ये दोष हैं ग्रौर इनसे रहित का नाम निर्दोषता है। वह निर्दोषता सर्वज्ञता के बिना नहीं हो सकती है। क्योंकि जो किञ्चिष्ज है— ग्रत्पज्ञानी है उसके ग्रावरणादि दोषों का ग्रभाव नहीं है। ग्रतः ग्ररहन्त में रहने वाली यह निर्दोषता उनमें

१ 'सम्बद्धं वर्त्तमानं च गृह्यते चक्ष्रादिना' - मी०इलो०सूत्र ४ इलोक ५४।

सर्वज्ञता को भ्रवश्य सिद्ध करती है। भ्रौर यह निर्दोषता अरहन्त पर-मेल्ठी में उनके युक्ति भ्रौर शास्त्र से भ्रविरोधी वचन होने से सिद्ध होती है। युक्ति भ्रौर शास्त्र से भ्रविरोधी वचन भी उनके द्वारा माने गये मुक्ति, संसार भ्रौर मुक्ति तथा संसार के कारण तस्त्र भ्रौर अनेकधमंयुक्त चेतन तथा श्रचेतन तस्त्र के प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित न होने से भ्रच्छी तरह सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह कि भ्ररहन्त के द्वारा उपदेशित तस्त्रों में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कोई बाधा नहीं भ्राती है। भ्रतः वे यथार्थवक्ता हैं। भ्रौर यथार्थवक्ता होने से निर्दोष हैं। तथा निर्दोष होने से सर्वज्ञ हैं।

शङ्का — इसं प्रकार श्ररहन्त के सर्वज्ञता सिद्ध हो जाने पर भी 10-वह श्ररहन्त के ही हैं, यह कैसे ? क्योंकि कपिल श्रादि के भी वह सम्भव है ?

समाधान—किपल ग्रादि सर्वज्ञ नहीं है; क्योंकि वे सदोष हैं।
ग्रीर सदोष इसलिए हैं कि वे युक्ति ग्रीर शास्त्र से विरोधी कथन
करने वाले हैं। युक्ति ग्रीर शास्त्र से विरोधी कथन करने वाले भी 15
इस कारण हैं कि उनके द्वारा माने गये मुक्ति ग्रादिक तत्त्व ग्रीर सर्वथा
एकान्त तत्त्व प्रमाण से बाधित हैं। ग्रतः वे सर्वज्ञ नहीं हैं। ग्ररहत्त
ही सर्वज्ञ हैं। स्वामी समन्तभद्र ने ही कहा है—"हे ग्रहंन ! वह
सर्वज्ञ ग्राप ही हैं, क्योंकि ग्राप निर्दोष हैं। निर्दोष इसलिये हैं कि
युक्ति ग्रीर ग्रागम से ग्रापके वचन ग्रविरुद्ध हैं—युक्ति तथा ग्रागम से 20
उनमें कोई विरोध नहीं ग्राता। ग्रीर वचनों में विरोध इस कारण
नहीं है कि ग्रापका इष्ट (मुक्ति ग्रादि तत्त्व) प्रमाण से बाधित
नहीं है। किन्तु तुम्हारे ग्रनेकान्त मतरूप ग्रमृत का पान नहीं करने
वाले तथा सर्वथा एकान्त तत्त्व का कथन करने वाले ग्रीर ग्रपने को
ग्राप्त समझने के ग्रभिमान से दश्ध हुए एकान्तवादियों का इष्ट (ग्रभि- 25
मत तत्त्व) प्रत्यक्ष से बाधित है।"

इस तरह इन दो कारिकाग्रों के द्वारा पराभिमत तस्व में बाघा ग्रीर स्वाभिमत तस्व में श्रवाधा इन्हीं दो के समर्थन को लेकर 'भावै-कान्ते' इस कारिका के द्वारा प्रारम्भ करके 'स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः' इस कारिका तक ग्राप्तमीमांसा की रचना की गई है। ग्रर्थात्— 5 ग्रपने द्वारा माने गये तत्व में कैसे बाघा नहीं है? ग्रीर एकान्तवादियों के द्वारा माने तस्व में किस प्रकार बाधा है? इन दोनों का विस्तृत विवेचन स्वामी समन्तभद्र ने 'ग्राप्तमीमांसा' में 'भावैकान्ते' इस कारिका ६ से लेकर 'स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः' इस कारिका ११२ तक किया है। ग्रतः यहाँ ग्रीर ग्रधिक विस्तार नहीं किया जाता।

इस प्रकार अतीन्द्रिय केवलज्ञान अरहन्त के ही है, यह सिद्ध हो गया। और उनके वचनों के प्रमाण होने से उनके द्वारा प्रतिपादित अतीन्द्रिय अविध और मनःपर्ययज्ञान भी सिद्ध हो गये। इस तरह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष निर्देख (निर्वाध) है—उसके मानने में कोई दोष या बाधा नहीं है। अतः प्रत्यक्ष के सांव्यवहारिक और पारमायिक ये दो भेद सिद्ध हुये।

इस प्रकार श्रीजैनाचार्य धर्मभूषण यति विरचित न्यायदीपिकामें प्रत्यक्ष प्रमाणका प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश पूर्ण हुग्रा ।

--- o ---

# तीसरा प्रकाश

दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण करके इस प्रकाश में परोक्ष प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ किया जाता है।

परोक्ष प्रमाण का लक्षण --

प्रविशव प्रतिभास को परोक्ष कहते हैं। यहाँ 'परोक्ष' लक्ष्य है, 'श्रविशवप्रतिभासत्व' लक्षण है। तात्पर्य यह कि जिस ज्ञान का 5 प्रतिभास विशव—स्पष्ट नहीं है वह परोक्ष प्रमाण है। विशवता का लक्षण पहले बतला आये हैं, उससे भिन्न श्रविशवता है। उसी को श्रस्पष्टता कहते हैं। यह श्रविशवता भी विशवता की तरह श्रनुभव से जानी जाती है।

'जो ज्ञान केवल सामान्य को विषय करे वह परोक्ष हैं ऐसा 10 कोई (बौद्ध) परोक्ष का लक्षण करते हैं। परन्तु वह ठीक नहीं है; क्योंकि प्रत्यक्ष की तरह परोक्ष भी सामान्य ग्रौर विशेषरूप वस्तु को विषय करता है। ग्रौर इसलिये वह लक्षण ग्रसम्भव दोष युक्त है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष घटादि पदार्थों में प्रवृत्त होकर उनके घटत्वा-दिक सामान्याकार को ग्रौर घट व्यक्तिरूप व्यवच्छेदात्मक विशेषा- 15 कारको एक साथ हो विषय करता हुग्रा उपलब्ध होता है उसी प्रकार परोक्ष भी सामान्य ग्रौर विशेष दोनों ग्राकारों को विषय करता हुग्रा उपलब्ध होता है। इस कारण 'केवल सामान्य को विषय करना' परोक्ष का लक्षण नहीं है, ग्राप तु ग्रविश्वता हो परोक्ष का लक्षण है। सामान्य ग्रौर विशेष में से किसी एक को 20 विषय करने वाला मानने पर तो प्रमाणता हो नहीं बन सकती है। क्योंकि सभी प्रमाण सामान्य ग्रौर विशेष दोनों स्वरूप वस्तु को विषय करने वाले माने गये हैं। कहा भी है—"सामान्य ग्रौर विशेष

रूप वस्तु प्रमाणका विषय है।" ग्रतः श्रविशद (ग्रस्पष्ट) प्रतिभास को जो परोक्ष का लक्षण कहा है वह बिल्कुल ठीक है।

परोक्ष प्रमाण के अंद भ्रौर उनमें ज्ञानान्तर की सापेक्षता का कथन---

उस परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद हैं—१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ तर्क, ४ ग्रनुमान ग्रौर ५ ग्रागम । ये पाँचों ही परोक्ष प्रमाण ज्ञानान्तर की ग्रपेक्षा से उत्पन्न होते हैं। स्मरण में पूर्व ग्रनुभव की ग्रपेक्षा होती है, प्रत्यभिज्ञान में स्मरण ग्रौर ग्रनुभव की, तर्क में ग्रनुभव, स्मरण ग्रौर प्रत्यभिज्ञान की, ग्रनुमान में लिङ्गदर्शन, 10 व्याप्ति स्मरण ग्रादि की ग्रौर ग्रागम में शब्दश्रवण, सङ्कृतग्रहण (इस शब्द का यह ग्रथं है, इस प्रकार के संकेत के ग्रहण) ग्रादि की ग्रपेक्षा होती है। किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्ञानान्तर की ग्रपेक्षा नहीं होती, वह स्वतन्त्र रूप से—ज्ञानान्तर निरपेक्ष ही उत्पन्न होता है। स्मरण ग्रादि की यह ज्ञानान्तरापेक्षा उनके ग्रपने ग्रपने निरूपण के 15 समय बतलायी जायगी।

प्रथमतः उद्दिष्ट स्मृति का निरूपण---

स्मृति किसे कहते हैं ? 'वह' इस प्रकार से उल्लिखित होने वाले ग्रीर पहले ग्रनुभव किये हुये पदार्थ को विषय करने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। जैसे 'वह देवदत्त'। यहाँ पहले ग्रनुभव किया हुग्रा 20 ही देवदत्त 'वह' शब्द के द्वारा जाना जाता है। इसिलये यह ज्ञान 'वह' शब्द से उल्लिखित होने वाला ग्रीर ग्रनुभूत पदार्थ को विषय करने वाला है। जिसका ग्रनुभव नहीं किया उसमें यह ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञान का जनक ग्रनुभव है ग्रीर वह ग्रनुभव धारणारूप ही कारण होता है; क्योंकि पदार्थ में ग्रवग्रहादिक ज्ञान हो जाने पर भी 25 धारणा के ग्रभाव में स्मृति उत्यन्न नहीं होती। कारण, धारणा

द्यात्मा में उस प्रकार का संस्कार पैदा करती है, जिससे वह कालान्तर में भी उस धनुभूत विषय का स्मरण करा देती है। इसलिये धारणाके विषय में उत्पन्न हुन्ना 'वह' शब्द से उल्लिखित होने वाला यह ज्ञान स्मृति है, यह सिद्ध होता है।

शङ्का-यदि घारणा के द्वारा ग्रहण किये विषय में ही स्मरण 5 उत्पन्न होता है तो गृहीतग्राही होने से उसके ग्रप्रमाणता का प्रसङ्ग श्राता है ?

समाधान—नहीं; ईहा श्रादिक की तरह स्मरणमें भी विषयभेद मौजूद है। जिस प्रकार श्रवप्रहादिक के द्वारा प्रहण किये हुए श्रधं की विषय करने वाले ईहादिक ज्ञानों में विषयभेद होने से श्रपने विषय-सम्बन्धी 10 संज्ञ्यादिरूप समारोप की दूर करने के कारण प्रमाणता है उसी प्रकार स्मरण में भी घारणा के द्वारा ग्रहण किये गये विषय में प्रवृत्त होने पर भी प्रमाणता ही है। कारण, धारणा का विषय इंदन्ता से युक्त श्रयीत यह' है—'यह' शब्द के प्रयोग पूर्वक उिलिखित होता है श्रीर स्मरण का तत्ता से युक्त श्रयीत 'वह' है—'वह' शब्द के द्वारा निदिष्ट 15 होता है। तात्पर्य यह है कि धारणा का विषय तो वत्तंमान कालीन है श्रीर स्मरण का विषय भूतकालीन है। श्रदः स्मरण श्रपने विषय में उत्पन्त हुये ग्रस्मरण ग्रादि समारोपको दूर करने के कारण प्रमाण ही है—ग्रप्रमाण नहीं। प्रमेयकमलमात्तंण्ड में भी कहा है—'विस्मरण, संशय श्रीर विपर्ययरूप समारोप है श्रीर उस समारोप को दूर करने 20 से यह स्मृति प्रमाण है।''

'स्मरण ग्रनुभूत विषय में प्रवृत्त होता है' इतने से यदि वह ग्रप्रमाण हो तो अनुमान से जाती हुई ग्रश्नि को जानने के लिये पीछे प्रवृत्त हुग्रा प्रत्यक्ष भी श्रप्रमाण ठहरेगा। ग्रतः स्मरण किसी भी प्रकार ग्रप्रमाण सिद्ध नहीं होता। प्रत्यक्षादिककी तरह स्मृति श्रविसंवादी है—विसंवाद रहित है, इसलिए भी वह प्रमाण है। क्योंकि स्मरण करके यथास्थान रक्खी हुई वस्तुझों को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को स्मरण के विषय (पदार्थ) में विसंवाद—भूल जाना या श्रन्यत्र प्रवृत्ति करना 5 नहीं होता। जहाँ विसंवाद होता है वह प्रत्यक्षाभास की तरह स्मरणाभास है। उसे हम प्रमाण नहीं मानते। इस तरह स्मरण नामका पृथक् प्रमाण है, यह सिद्ध हुन्ना।

प्रत्यभिज्ञान का लक्षण ख्रौर उसके भेदों का निरूपण-

ग्रनुभव ग्रौर स्मरणपूर्वक होने वाले जोड़ रूप ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान 10 कहते हैं। 'यह' का उल्लेख करने वाला ज्ञान ग्रनुभव है ग्रौर 'वह' का उल्लेखी ज्ञान स्मरण है। इन दोनों से पैदा होने वाला तथा पूर्व ग्रौर उत्तर ग्रवस्थाओं में वर्त्तमान एकत्व, सानुक्य ग्रौर वेलक्षण्य ग्रादि को विषय करने वाला जो जोड़रूप ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञान है, ऐसा समभना चाहिए। जैसे वही यह जिनदत्त है, गौ के समान 15 गवय (जङ्गली पशुविशेष) होता है, गाय से भिन्न भेसा होता है, इत्यादिक प्रत्यभिज्ञान के उदाहरण हैं।

यहाँ पहले उदाहरण में, जिनदत्त की पूर्व थ्रौर उत्तर ध्रवस्थाध्रोंमें रहने वाली एकता प्रत्यभिज्ञान का विषय है। इसीको एकत्वप्रत्यभिज्ञान कहते हैं। दूसरे उदाहरण में, पहले ध्रनुभव की हुई
20 गाय को लेकर गवय में रहने वाली सद्शता प्रत्यभिज्ञान का विषय है।
इस प्रकार के ज्ञान को सावृत्यप्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तीसरे उदाहरण में, पहले अनुभव की हुई गाय को लेकर भेंसा में रहने वाली
विसवृशता प्रत्यभिज्ञान का विषय है। इस तरह का ज्ञान वैसावृत्यप्रत्यभिज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार श्रौर भी प्रत्यभिज्ञान के
25 भेद ग्रपने ध्रनुभव से स्वयं विचार लेना चाहिये। इन सभी प्रत्य-

भिक्षानों में ब्रनुभव श्रीर स्मरण की श्रपेक्षा होने से उन्हें श्रनुभव श्रीर स्मरणहेतुक माना जाता है।

किन्हों का कहना है कि अनुभव और स्मरण से भिन्न प्रत्यभिज्ञान नहीं है। (क्योंकि पूर्व और उत्तर अवस्थाओं को विषय करने वाला एक ज्ञान नहीं हो सकता है। कारण, विषय भिन्न है। दूसरी 5 बात यह है कि 'वह' इस प्रकार से जो ज्ञान होता है वह तो परोक्ष है और 'यह' इस प्रकार से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है— इसलिये भी प्रत्यक्ष और परोक्षरूप एक ज्ञान नहीं हो सकता है, किन्तु वे अनुभव और स्मरणरूप वो ज्ञान हैं।) यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि अनुभव तो वर्त्तमानकालीन पर्याय को ही विषय करता 10 है और स्मरण भूतकालीन पर्याय का चोतन करता है। इसलिये बे बोनों अतीत और वर्त्तमान पर्यायों में रहने वाली एकता, सदृशता आदि को कंसे विषय कर सकते हैं? अर्थात्—नहीं कर सकते है। अतः स्मरण और अनुभव से भिन्न उनके बाद में होने वाला तथा उन एकता, सदृशता आदि को विषय करने वाला जो जोड़रूप ज्ञान 15 होता है वही प्रत्यभिज्ञान है।

ग्रन्य ( दूसरे वैशेषिकादि ) एकत्वप्रत्यभिज्ञान को स्वीकार करके भी उसका प्रत्यक्ष में ग्रन्तर्भाव किल्पत करते हैं। यह इस प्रकार से है—जो इन्द्रियों के साथ ग्रन्वय ग्रीर व्यितरेक रखता है वह प्रत्यक्ष है। ग्रर्थात्—जो इन्द्रियों के होने पर होता है ग्रीर उनके 20 ग्रभाव में नहीं होता वह प्रत्यक्ष है, यह प्रसिद्ध है। ग्रीर इन्द्रियों का ग्रन्वय तथा व्यितरेक रखने वाला यह प्रत्यभिज्ञान है, इस कारण वह प्रत्यक्ष है। उनका भी यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियाँ वर्समान पर्याय मात्र के विषय करने में ही उपक्षीण ( चरि-तार्ष ) हो काने से वर्समान ग्रीर ग्रतीत ग्रवस्थान्नों में रहने वाले 25 एकत्वको विषय नहीं कर सकती हैं। इन्द्रियों की श्रविषय में प्रवृत्ति मानना योग्य नहीं है। श्रन्यथा चक्षु के द्वारा रसादि का भी ज्ञान होने का प्रसङ्घ श्रावेगा।

शङ्का—यह ठीक है कि इन्द्रियाँ वर्तमान पर्याय मात्र को ही

5 विषय करती हैं तथापि वे सहकारियों की सहायता से वर्तमान ग्रौर
ग्रतीत ग्रवस्थाग्रों में रहने वाले एकत्व में भी ज्ञान करा सकती हैं।
जिस प्रकार ग्रञ्जन के संस्कार से चक्षु व्यवधान प्राप्त (ढके हुये)
पदार्थ को भी जान लेती है। यद्यपि चक्षु के व्यवहित पदार्थ को जानने
की सामर्थ्य (शिक्त) नहीं है। परन्तु ग्रञ्जन संस्कार की सहायता

10 से वह उसमें देखी जाती है। उसी प्रकार स्मरण ग्रादि की सहायता ले
इन्द्रियाँ ही दोनों ग्रवस्थाग्रों में रहने वाले एकत्व को जान लेंगी। ग्रतः
उसको जानने के लिए एकत्वप्रत्यभिज्ञान नाम के प्रमाणान्तर की
करपना करना ग्रनावश्यक है?

समाधान — यह कहना भी सम्यक् नहीं है; क्योंकि हजार सह
15 कारियों के मिल जाने पर भी श्रविषय में — जिसका जो विषय नहीं है,

उसकी उसमें — प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। चक्षु के श्रञ्जन संस्कार

श्रादि सहायक उसके श्रपने विषय रूपादि में ही उसको प्रवृत्त करा

सकते हैं, रसादिक विषय में नहीं। श्रीर इन्द्रियों का श्रविषय है पूर्व

तथा उत्तर श्रवस्थाश्रों में रहने वाला एकत्व। श्रतः उसे जानने के लिये

20 पृथक् प्रमाण मानना ही होगा। सभी जगह विषय-भेद के द्वारा ही

प्रमाण के भेद स्वीकार किये गये हैं।

दूसरी बात यह है कि 'वही यह है' यह ज्ञान ग्रस्पष्ट ही है—स्पष्ट नहीं है। इसलिए भी उसका प्रत्यक्ष में ग्रन्तर्भाव नहीं हो सकता है। ग्रीर यह निश्चय ही जानना चाहिये कि क्कु 25 ग्राविक इन्त्रियों में एकत्वज्ञान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है।

मन्यया लिङ्गवर्शन (धूमादि का देखना) ग्रीर व्याप्ति के स्मरण ग्रादि की सहायता से चक्षुरादिक इन्त्रियाँ ही ग्रान्न ग्रादिक लिङ्गि (साध्य) का मान उत्पन्न कर दें। इस तरह ग्रनुमान भी पृथक् प्रमाण न हो। यदि कहा जाय, कि चक्षुरादिक इन्द्रियाँ तो ग्रपने विषय धूमादि के देखने मात्र में ही चरितार्थ हो जाती हैं, वे ग्रान्न ग्रादि परोक्ष 5 ग्रार्थ में प्रवृत्त नहीं हो सकतीं, ग्रतः ग्रान्न ग्रादि परोक्ष ग्रयों का मान करने के लिये ग्रनुमान प्रमाण को पृथक् मानना ग्रावश्यक है, तो प्रत्यभिज्ञान ने क्या ग्रपराध किया? एकत्व को विषय करने के लिए उसको भी पृथक् मानना जरूरी है। ग्रतः प्रत्यभिज्ञान नामका पृथक् प्रमाण है, यह स्थिर हुगा।

'सावृत्यप्रत्यिभिज्ञान उपमान नाम का पृथक् प्रमाण है' ऐसा किन्हीं (नैयापिक ग्रौर मीमांसकों) का कहना है। पर वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि स्मरण ग्रौर ग्रनुभवपूर्वक जोड़ रूप ज्ञान होने से उसमें प्रत्यिभिज्ञानता (प्रत्यिभिज्ञानपना) का उलंघन नहीं होता—वह उसमें रहती है। ग्रतः वह प्रत्यिभिज्ञान ही है। ग्रन्यथा (यदि सावृत्य- 15 विषयक ज्ञानको उपमान नाम का पृथक् प्रमाण माना जाय तो) 'गाय से भिन्न भेंसा है' इत्यादि विसवृत्रता को विषय करने वाले वैसावृत्यज्ञान को ग्रौर 'यह इससे दूर है' इत्यादि ग्रापेक्षिक ज्ञान को भी पृथक् प्रमाण होना चाहिए। ग्रतः जिस प्रकार वैसावृत्यादि-ज्ञानों में प्रत्यभिज्ञान का लक्षण पाया जाने ते वे प्रत्यभिज्ञान हैं 20 उसी प्रकार सावृत्यविषयक ज्ञान में भी प्रत्यभिज्ञान का लक्षण पाया जाने ते वे प्रत्यभिज्ञान हैं 20 उसी प्रकार सावृत्यविषयक ज्ञान में भी प्रत्यभिज्ञान का लक्षण पाया जाने ते वह प्रत्यभिज्ञान ही है—उपमान नहीं। यही प्रामाणिक परम्परा है।

तर्क प्रमाण का निरूपण---

प्रत्यभिज्ञान प्रमाण हो। तर्क का क्या स्वरूप है? ध्याप्ति के 25

ज्ञानको तर्क कहते है। साध्य ग्रीर साधन में गम्य ग्रीर गमक (बोध्य ग्रीर बोधक) भाव का साधक ग्रीर व्यभिचार की गन्य से रिहत जो सम्बन्धिवशेष है उसे व्याप्ति कहते हैं। उसी को ग्रविनाभाव भी कहते हैं। उस व्याप्ति के होने से ग्रन्थादिक को धूमादिक ही जनाते हैं, घटादिक नहीं। क्योंकि घटादिक की ग्रन्थादिक के साथ व्याप्ति (ग्रविनाभाव) नहीं है। इस ग्रविनाभावरूप व्याप्ति के ज्ञान में जो साधकतम है वह यह तर्क नाम का प्रमाण है। इलोकवार्तिक भाष्य में भी कहा है—"साध्य ग्रीर साधन के सम्बन्धिवषयक ग्रज्ञान को दूर करने रूप फल में जो साधकतम है वह तर्क है।" 'ऊहा' भी तर्क का ही दूसरा नाम है। यह तर्क उनत व्याप्तिको सर्वदेश ग्रीर सर्वकाल की ग्रपेक्षा से विषय करता है।

## शङ्का-इस तर्क का उदाहरण क्या है ?

समाधान—'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ ग्रांग्नि होती है' यह तर्क का उदाहरण है। यहाँ धूम के होने पर ग्रानिक बार 15 ग्रांग्निकी उपलब्धि ग्रीर ग्रांग्निक ग्रांभाव में धूम की ग्रानुपलब्धि पाई जाने पर 'सब जगह ग्रीर सब काल में धुग्राँ ग्रांग्निका व्यक्तिचारी नहीं है—ग्रांग्निक होने पर ही होता है ग्रीर ग्रांग्निक ग्रांभाव में नहीं होता' इस प्रकार का जो सबंदेश ग्रीर सवंकालरूप से ग्रांविनाभाव को ग्रहण करने वाला बाद में ज्ञान उत्पन्न होता है वह तर्क 20 नाम का प्रत्यक्षादिक से भिन्न ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष निकटवर्ती ही धूम ग्रीर ग्रांनि के सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, ग्रतः वह व्याप्ति का ज्ञान नहीं करा सकता। कारण, व्याप्ति सबंदेश ग्रीर सर्वकाल को लेकर होती है।

शङ्का — यद्यपि प्रत्यक्षसामान्य (साघारण प्रत्यक्ष ) व्याप्ति को 25 विषय करने में समर्थ नहीं है तथापि विशेष प्रत्यक्ष उसको विषय

करने में समर्थ है हो। वह इस प्रकार से—रसोईशाला ग्रादि में घूम और ग्रान्त को सबसे पहले देखा, यह एक प्रत्यक्ष हुमा। इसके बाद ग्रनेकों बार ग्रीर कई प्रत्यक्ष हुये; पर वे सब प्रत्यक्ष व्याप्ति को विषय करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन पहले पहले के ग्रनुभव किये घूम ग्रीर ग्रान्त का स्मरण तथा तत्सजातीय के ग्रनुसन्धानरूप 5 प्रत्यभिज्ञान से सहित होकर कोई प्रत्यक्ष-विशेष सर्वदेश-काल को भी लेकर होने वाली व्याप्ति को ग्रहण कर सकता है। ग्रीर इसलिये स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान से सहित प्रत्यक्ष-विशेष हो जब व्याप्ति को विषय करने में समर्थ है, तब तर्क नामके पृथक् प्रमाण के मानने की क्या ग्रावश्यकता है?

10

समाधान—ऐसा कथन उनकी न्याय-मार्ग की भ्रनभिज्ञता को प्रकट करता है; क्योंकि 'हजार सहकारियों के मिल जाने पर भी अविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है' यह हम पहले कह आये हैं। इस कारण प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति का ग्रहण बतलाना सङ्गत नहीं है। किन्तु यह सङ्गत प्रतीत होता है कि स्मरण, प्रत्यक्षिज्ञान 15 और अनेकों बार का हुआ प्रत्यक्ष ये तीनों मिल कर एक वैसे ज्ञान को उत्पन्न करते हैं जो व्याप्ति के ग्रहण करने में समर्थ है और वही तक है। अनुमान भ्रादि के द्वारा तो व्याप्ति का ग्रहण होना सम्भव ही नहीं है। तात्पर्य यह कि अनुमान से यदि व्याप्ति का ग्रहण माना जाय तो यहाँ दो विकल्प उठते हैं—जिस अनुमान की 20 व्याप्ति का ग्रहण करना है उसी अनुमान से व्याप्ति का ग्रहण होता है या अन्य दूसरे अनुमान से ? पहले विकल्प में अन्योन्याक्षय दोष आता है, क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान जब हो जाय, तब अनुमान प्रपना स्वरूप लाभ करे और अनुमान जब स्वरूप लाभ कर ले, तब व्याप्तिका ज्ञान हो, इस तरह दोनों परस्परापेक्ष हैं। अन्य दूसरे अनुमान से 25

व्याप्ति का ज्ञान मानने पर अनवस्था दोष भाता है, क्योंकि दूसरे अनुमान की व्याप्ति का ज्ञान भ्रन्य तृतीय अनुमान से मानना होगा, तृतीय भ्रनुमान की व्याप्ति का ज्ञान भ्रन्य चौथे अनुमान से माना जायगा, इस तरह कहीं भी व्यवस्था न होने से भ्रनवस्था नाम का 5 दोष प्रसक्त होता है। इसलिए भ्रनुमान से व्याप्ति का ग्रहण सम्भव नहीं है। भ्रौर न भ्रागमादिक प्रमाणों से भी सम्भव है, क्योंकि उन सबका विषय भिन्न भिन्न है। भ्रौर विषयभेद से प्रमाणभेद की व्यवस्था होती है। भ्रतः व्याप्ति को ग्रहण करने के लिए तक प्रमाण का मानना भ्रायश्यक है।

10 'निविकल्पक प्रत्यक्ष के ग्रनन्तर जो विकल्प पैदा होता है बह व्याप्ति को ग्रहण करता है' ऐसा बौद्ध मानते हैं; उनसे हम पूछते हैं कि वह विकल्प ग्रप्रमाण है ग्रथवा प्रमाण ? यदि ग्रप्रमाण है, तो उसके द्वारा गृहीत व्याप्ति में प्रमाणता कैसे ? ग्रीर यदि प्रमाण है, तो वह प्रत्यक्ष है ग्रथवा ग्रनुमान ? प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता; क्योंक 15 वह ग्रस्पध्टज्ञान है ग्रीर ग्रनुमान भी नहीं हो सकता; कारण, उसमें लिज्जवर्शन ग्रादि की ग्रपेक्षा नहीं होती। यदि इन दोनों से भिन्न ही कोई प्रमाण है, तो वही तो तक है। इस प्रकार तक नाम के प्रमाण का निर्णय हुग्रा।

### ग्रनुमान प्रमाण का निरूपण —

20 ग्रंब ग्रनुमान का वर्णन करते हैं। साधन से साध्य का ज्ञान होने को ग्रनुमान कहते हैं। यहाँ 'ग्रनुमान' यह लक्ष्य-निर्देश है ग्रीर 'साधन से साध्य का ज्ञान होना' यह उसके लक्षण का कथन है। तात्पर्य यह कि साधन—पूमादि लिङ्ग से साध्य—ग्रांकि ग्रादिक लिङ्गो में जो ज्ञान होता है वह ग्रनुमान है। क्योंकि वह साध्य25 ज्ञान ही ग्रांन ग्रादि के ग्रज्ञान को दूर करता है। साधनज्ञान ग्रनुमान

15

नहीं है, क्योंकि वह तो साधन सम्बन्धी ग्रज्ञान के ही दूर करने में चिरतार्थ हो जाने से साध्य सम्बन्धी ग्रज्ञान को दूर नहीं कर सकता है। ग्रतः नैयायिकों ने ग्रनुमान का जो लक्षण कहा है कि "लिङ्गज्ञान ग्रनुमान है" वह सङ्गत नहीं है। हम तो स्मरण ग्रावि को उत्पत्ति में ग्रनुभव ग्रावि को तरह व्याप्ति स्मरण से सहित लिङ्गज्ञान को 5 ग्रनुमान प्रमाण की उत्पत्ति में कारण मानते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है—जिस प्रकार धारणा नाम का ग्रनुभव स्मरण में कारण होता है, तात्कालिक ग्रनुभव तथा स्मरण प्रत्यभिज्ञान में ग्रोर साध्य तथा साधनविषयक स्मरण, प्रत्यभिज्ञान ग्रोर ग्रनुभव तर्क में कारण होते हैं उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण ग्रावि से सहित होकर लिङ्गज्ञान 10 ग्रनुमान की उत्पत्ति में कारण होता है—वह स्वयं ग्रनुमान नहीं है। यह कथन मुसङ्गत ही है।

समाधान—नहीं; 'साधन से' इस पद का ग्रर्थ 'निश्चय पथ प्राप्त धूमादिक से' यह विवक्षित है। क्योंकि जिस धूमादिक साधन का निश्चय नहीं हुआ है। अर्थात्—जिसे जाना नहीं है वह साधन ही नहीं हो सकता है। इसी बात को तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक में कहा है—"साधन से साध्य के ज्ञान होने को विद्वानों ने अनुमान कहा 20 है।" इस वात्तिक का अर्थ यह है कि साधन से—अर्थात् जाने हुए धूमादिक लिङ्ग से साध्य में अर्थात्—अ्राप्त आदिक लिङ्ग में जो ज्ञान होता है वह अनुमान है। क्योंकि जिस धूमादिक लिङ्ग को नहीं जाना है उसको साध्य के ज्ञान में कारण मानने पर सोये हुये अपवा जिन्होंने धूमादिक लिङ्ग को ग्रहण नहीं किया उनको भी 25

ग्रानि ग्रादि का जान हो जावेगा। इस कारण जाने हुये साधन से होने वाला साध्य का जान ही साध्यविषयक ग्रज्ञान को दूर करने से श्रनुमान है, लिङ्गज्ञानादिक नहीं। ऐसा श्रकलङ्कादि प्रामाणिक विद्वान कहते हैं। ताल्पर्य यह है कि जायमान साधन को श्रनुमान में 5 कारण प्रतिपादन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन वर्शन में साधन को श्रनुमान में कारण नहीं माना, श्रपितु साधनज्ञान को ही कारण माना है।

#### साधन का लक्षण--

वह साधन क्या है, जिससे होने वाले साध्य के ज्ञान को अनु10 मान कहा है? अर्थात्—साधन क्या लक्षण है? इसका उत्तर यह
है—जिसकी साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति (अविनामाव) निश्चित
है उसे साधन कहते हैं। तात्पर्य यह कि जिसकी साध्य के अभाव में
नहीं होने रूप व्याप्ति, अविनामाव आदि नामों वाली साध्यान्यथानुपपत्ति—साध्य के होने पर ही होना और साध्य के अभाव में नहीं
15 होना—तर्क नाम के प्रमाण द्वारा निर्णीत है वह साधन है। श्री कुमारनन्दी भट्टारक ने भी कहा है—"अन्यथानुपपत्तिमात्र जिसका लक्षण है
उसे लिङ्ग कहा गया है।"

#### साध्य का लक्षण---

वह साध्य क्या है, जिसके ग्रविनाभाव को साधन का लक्षण
20 प्रतिपादन किया है।? अर्थात्—साध्य का क्या स्वरूप है? सुनिये—
शक्य, अमिप्रेत और अप्रसिद्ध को साध्य कहते हैं। शक्य वह है
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित न होने से सिद्ध किया जा सकता
है। अभिप्रेत वह है जो वादो को सिद्ध करने के लिए अभिमत है—
इष्ट है। और अप्रसिद्ध वह है जो सन्देहादिक से युक्त होने से
25 अनिश्चित है, इस तरह जो शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध है वही
साध्य है।

यदि प्रशक्य (बाधित) को साध्य माना जाय, तो श्रम्न में धनुष्णता (उष्णता का श्रभाव) ग्रादि भी साध्य हो जायगी। भ्रमभिप्रेत को साध्य माना जाय, तो श्रतिप्रसङ्ग नामका दोष श्रावेगा। तथा प्रसिद्ध को साध्य माना जाय, तो ग्रनुमान व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि साध्य की सिद्धि के लिये श्रनुमान किया जाता है 5 शौर वह साध्य पहले से प्रसिद्ध है। ग्रतः शक्यादिरूप हो साध्य है। न्यायविनिश्चय में भी कहा है:—

साध्यं शक्यमभिष्रेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम् । साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः ॥१७२॥

इसका अर्थ यह है कि जो शक्य है, अभिष्रेत है और अप्रसिद्ध 10 है वह साध्य है श्रीर जो इससे विपरीत है वह साध्याभास है। वह साध्याभास कौन है ? विरुद्धादिक हैं। प्रत्यक्षादि से बाधित को विरुद्ध कहते हैं। 'ग्रादि' शब्द से ग्रनभिप्रेत ग्रौर प्रसिद्ध का ग्रहण करना चाहिए। ये तीनों साध्याभास क्यों हैं ? क्योंकि ये तीनों ही साधन के विषय नहीं हैं। ग्रथीत्—साधन के द्वारा ये 15 विषय नहीं किये जाते हैं। इस प्रकार यह भ्रकलङ्कृदेव के भ्रभि-प्राय का संक्षेप है। उनके सम्पूर्ण ग्रभिप्राय को तो स्याद्वादविद्या-पति श्री वादिराज जानते हैं। ग्रथित्—ग्रकलङ्कृदेव की उक्त कारिका का विशव एवं विस्तृत व्याख्यान भी वादिराज ने न्यायविनिश्चय के व्याख्यानभूत ग्रवने न्यायविनिश्चयविवरण में किया है। ग्रत: 20 म्रकलक्क्वेव के पूरे माशय को तो वे ही जानते हैं। यहाँ सिर्फ उनके श्राभिप्राय के श्रंशमात्र को दिया है। साधन श्रौर साध्य दोनों को लेकर श्लोकवास्तिक में भी कहा है--- "जिसका ध्रन्यथानपपत्तिमात्र लक्षण है, ग्रर्थात् -- जो न त्रिलक्षणरूप है श्रीर न पञ्चलक्षणरूप है, केवल श्रविनाभावविशिष्ट है वह साधन है। तथा जो शक्य है, ग्रभिप्रेत है 25 श्रौर ग्रप्रसिद्ध है उसे साध्य कहा गया है।"

इस प्रकार भविनाभाव निश्चयरूप एक लक्षण वाले साधन से शक्य, ग्रिभिन्नेत ग्रीर ग्रप्नसिद्धरूप साध्य के ज्ञान को भनुमान कहते हैं, यह सिद्ध हुन्ना।

वह अनुमान दो प्रकारका है—१ स्वार्थानुमान और २ परार्थानुमान । उनमें स्वयं ही जाने हुए साधन से साध्य के ज्ञान होने को स्वार्थानुमान कहते हैं। अर्थात् —दूसरे के उपवेश (प्रतिज्ञादिवाक्यप्रयोग) की अपेक्षा न करके स्वयं ही निश्चित किये और पहले तकं प्रमाण से जाने गये तथा व्याप्ति के स्मरण से सहित । धूमादिक साधन से पर्वत आदिक धर्मों में अपिन आदि साध्य का जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है। जैसे—यह पर्वत अपिनवाला है; क्योंकि धूम पाया जाता है। यद्यपि स्वार्थानुमान ज्ञानरूप है तथापि समझाने के लिये उसका यह शब्द द्वारा उल्लेख किया गया है। जैसे 'यह घट है' इस शब्द के द्वारा प्रत्यक्ष का उल्लेख किया 15 जाता है। 'पर्वत अपिनवाला है, क्योंकि धूम पाया जाता है' इस प्रकार अनुमाता जानता है—अनुमिति करता है, इस तरह स्वार्थानुमान को स्थित है। अर्थात्—स्वार्थानुमान इस प्रकार प्रवृत्त होता है, ऐसा समक्षना चाहिए।

# स्वार्थानुमान के ग्रङ्गों का कथन--

20 इस स्वार्थानुमान के तीन ग्राङ्ग हैं—१ घर्मी, २ साध्य ग्रीर ३ साधन । साधन साध्य का गमक (ज्ञापक) होता है, इसलिए वह गमकरूप से ग्रङ्ग है । साध्य साधन के द्वारा गम्य होता है— जाना जाता है, इसलिए वह गम्यरूप से ग्रङ्ग है । ग्रीर घर्मी साध्य-धर्म का ग्राधार होता है, इसलिए वह साध्यधर्म के ग्राधार 25 रूप से ग्रङ्ग है । क्योंकि किसी ग्राधारविशेव में साध्य की सिद्धि

10

करना ग्रनमान का प्रयोजन है। केवल धर्म की सिद्धि तो ध्याप्ति-निश्चय के समय में ही हो जाती है। कारण, जहाँ जहाँ घम होता है वहाँ वहाँ ग्रन्ति होती हैं इस प्रकार की व्याप्ति के ग्रहण समय में साध्यधर्म-- ग्रांन ज्ञात हो ही जाती है। इसलिए केवल घर्म की सिद्धि करना अनुमान का प्रयोजन नहीं है। किन्तु 'पर्वत अग्नि- 5 बाला है' ग्रथवा 'रसोईशाला ग्रग्निवाली है' इस प्रकार 'पर्वत' या 'रसोईशाला' में बत्तिरूप से ग्राग्न का ज्ञान ग्रनुमान से ही होता है। ध्रतः ग्राधारविशेष (पर्वतादिक) में रहने रूप से साध्य (ग्रग्न्यादिक) की सिद्धि करना धनमान का प्रयोजन है। इसलिए धर्मी भी स्वार्थानमान का ग्रङ्क है।

श्रयवा स्वार्थानुमान के दो श्रङ्क हैं -- १ पक्ष श्रौर २ हेतु। क्योंकि साध्य-धर्म से यक्त धर्मी को पक्ष कहा गया है। इसलिए पक्ष के कहने से धर्म ध्रौर धर्मी दोनों का ग्रहण हो जाता है। इस तरह स्वार्थानुमान के धर्मी, साध्य श्रीर साधन के भेद से तीन श्रङ्ग अथवा पक्ष और साधन के भेद से दो अड़ा हैं, यह सिद्ध हो गया। 15 यहाँ दोनों जगह विवक्षा का भेद है। जब स्वार्थानमान के तीन ग्रङ्ग कथन किये जाते हैं तब धर्मी ग्रीर धर्म के भेद की विवक्षा है भीर जब दो भ्रद्धः कहे जाते हैं तब धर्मी भीर धर्म के समुदाय की विवक्षा है। तात्पर्य यह कि स्वार्थानमान के तीन या दो भ्राङ्कों के कहने में कुछ भी विरोध अथवा अर्थभेद नहीं है। केवल कथन का 20 भेद है। उपर्युक्त यह धर्मी प्रसिद्ध ही होता है-प्रप्रसिद्ध नहीं। इसी बात को दूसरे विद्वानों ने कहा है-"प्रसिद्धो धर्मी" अर्थात-धर्मी प्रसिद्ध होता है।

धर्मी की तीन प्रकार से प्रसिद्धि का निरूपण-धर्मी की प्रसिद्धि कहीं तो प्रमाण से, कहीं विकल्प से भ्रौर 25 कहीं प्रमाण तथा विकल्प दोनों से होती है। प्रत्यक्षादिक प्रमाणों में से किसी एक प्रमाण से धर्मी का निश्चय होना 'प्रमाणसिद्ध धर्मी' है। जिसकी प्रमाणता या प्रप्रमाणता का निश्चय नहीं हुआ है ऐसे ज्ञान से जहाँ धर्मी की सिद्धि होती है उसे 'विकल्पसिद्ध धर्मी' कहते हैं। और 5 जहाँ प्रमाण तथा विकल्प दोनों से धर्मी का निर्णय किया जाता है वह 'प्रमाणविकल्पसिद्ध धर्मी' है।

प्रमाणसिद्ध धर्मी का उदाहरण—'धूम से ग्रन्नि की सिद्धि करने में पर्वत' है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष से जाना जाता है।

विकल्पसिद्ध धर्मी का उदाहरण इस प्रकार है—'सर्वज है, 10 क्योंकि उसके सद्भाव के बाधक प्रमाणों का ग्रभाव ग्रन्छी तरह निश्चित है, ग्रर्थात्—उसके ग्रस्तित्व का कोई बाधक प्रमाण नहीं है।' यहाँ सद्भाव सिद्ध करने में 'सर्वज' रूप धर्मी विकल्पसिद्ध धर्मी है। ग्रथवा 'खरविषाण नहीं है, क्योंकि उसको सिद्ध करने वाले प्रमाणों का ग्रभाव निश्चित हैं' यहाँ ग्रभाव सिद्ध करने में 'खरविषाण' 15 विकल्पसिद्ध धर्मी है। 'सर्वज' सद्भाव सिद्ध करने के पहले प्रत्यक्षादिक किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, किन्तु केवल प्रतीति (कल्पना)से सिद्ध है, इसलिए वह विकल्पसिद्ध धर्मी है। इसी प्रकार 'खरविषाण' ग्रसद्भाव सिद्ध करने के पहले केवल कल्पना से सिद्ध है, ग्रतः वह भी विकल्पसिद्ध धर्मी है।

20 उभयसिद्ध धर्मी का उदाहरण—'शब्द परिणमनशील है, क्योंकि वह किया जाता है—तालु म्रादि की किया से उत्पन्न होता है।' यहाँ शब्द है। कारण, वर्त्तमान शब्द तो प्रत्यक्ष से जाने जाते हैं, परन्तु भूतकालीन म्रौर भविष्यत्कालीन शब्द केवल प्रतीति से सिद्ध हैं म्रौर वे समस्त शब्द यहाँ धर्मी हैं, इसिलए 'शब्द' रूप धर्मी प्रमाण 25 तथा विकल्प दोनों से सिद्ध म्र्यांत्—उभयसिद्ध धर्मी है। प्रमाण-

सिद्ध और जभयसिद्ध धर्मों में साध्य यथेच्छ होता है—उसमें कोई नियम नहीं होता। किन्तु विकल्पसिद्ध धर्मों में सद्भाव और ग्रसद्भाव ही साध्य होते हैं, ऐसा नियम है। कहा भी है—"विकल्पसिद्ध धर्मों में सत्ता और ग्रसत्ता ये दो ही साध्य होते हैं।" इस प्रकार दूसरे के उप-देश की ग्रपेक्षा से रहित स्वयं जाने गये साधन से पक्ष में रहने रूप से 5 साध्य का जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है, यह दृढ़ हो गया। कहा भी है—"परोपदेश के बिना भी दृष्टा को साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं।"

### परार्थानुमान का निरूपण--

दूसरे के उपदेश की श्रपेक्षा लेकर जो साधन से साध्य का ज्ञान 10 होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। तात्पर्य यह कि प्रतिज्ञा और हेतु-रूप परोपदेश की सहायता से श्रोता को जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है वह परार्थानुमान है। जैसे—'यह पर्वत श्रिग्नवाला होने के योग्य है, क्योंकि धूम वाला है।' ऐसा किसी के वाक्य-प्रयोग करने पर उस वाक्य के श्रर्थ का विचार और पहले ग्रहण की हुई व्याप्ति का 15 स्मरण करने वाले श्रोता को श्रनुमान ज्ञान होता है। श्रौर ऐसे श्रनुमान ज्ञान का ही नाम परार्थानुमान है।

'परोपदेश बाक्य ही परार्थानुमान है। ग्रर्थात् जिस प्रतिज्ञादि
पञ्चावयवरूप वाक्य से मुनने वाले को ग्रनुमान होता है वह बाक्य ही
परार्थानुमान है।' ऐसा किन्हीं (नंबायिकों) का कहना है। पर उनका 20
यह कहना ठीक नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि वह बाक्य मुख्य
ग्रनुमान है ग्रथवा गौण ग्रनुमान ? मुख्य ग्रनुमान तो हो ही नहीं
सकता, क्योंकि वाक्य ग्रज्ञानरूप है। यदि वह गौण ग्रनुमान है, तो
उसे हम मानते हैं, क्योंकि परार्थानुमान ज्ञान के कारण—परार्थानुमान
बाक्य में परार्थानुमान का व्यपदेश हो सकता है। जैसे—'वी ग्रायु 25

25

है' इत्यादि व्यपदेश होता है। तात्पर्य यह कि परार्थानुमान वाक्य परार्थानुमान ज्ञान के उत्पन्न करने में कारण होता है, ग्रतः उसको उपचार से परार्थानुमान माना गया है।

परार्थानुमान की श्रङ्गसम्पत्ति श्रौर उसके <mark>श्रवयद्यों का</mark> 5 प्रतिपादन—

इस परार्थानुमान के ग्रङ्गों का कथन स्वार्थानुमान की तरह जानना चाहिए। ग्रर्थात्-उसके भी धर्मी, साध्य ग्रीर साधन के भेद से तीन ग्रथवा पक्ष ग्रीर हेतू के भेद से दो ग्रञ्ज हैं। ग्रीर परा-र्थानमान में कारणीभत वाक्य के दो प्रवयव हैं--- १ प्रतिज्ञा ग्रौर 10 २ हेत्। धमं श्रीर धर्मों के समुदाय रूप पक्ष के कहने की प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे-'यह पर्वत ग्रग्नि वाला है।' साध्य के प्रविनाभावी सावन के बोलने को हेतू कहते हैं। जैसे-धुम वाला ग्रन्यथा हो नहीं सकता' अथवा 'ग्रग्नि के होने से ही धुम वाला है।' इन दोनों हेत-प्रयोगों में केवल कथन का भेद है। पहले हेतू-प्रयोग में तो 15 'ध्म ग्रग्नि के बिना नहीं हो सकता' इस तरह निषेधरूप से कथन किया है और दूसरे हेतु-प्रयोग में 'अन्ति के होने पर ही धम होता है' इस तरह सद्भावरूप से प्रतिपादन किया है। अर्थ में भेद नहीं है। दोनों ही जगह श्रविनाभावी साधन का कथन समान है। इसलिए उन दोनों हेतुप्रयोगों में से किसी एक को ही बोलना चाहिए। 20 दोनों के प्रयोग करने में पुनरुक्ति श्राती है। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रतिज्ञा और इन दोनों हेत्-प्रयोगों में से कोई एक हेत्-प्रयोग, ये दो ही परार्थानमान वाक्य के ग्रवयव हैं-ग्रङ्क हैं; क्योंकि व्यत्यन (समझवार) श्रोता को प्रतिज्ञा श्रौर हेत् इन दो से ही धनमिति-ग्रनुमान ज्ञान हो जाता है।

> नैयायिकाभिमत पाँच म्रवयवों का निराकरण—— नैयायिक परार्थानुमान वाक्य के उपर्युक्त प्रतिज्ञा म्रौर हेतु

इन वो अवयवों के साथ उदाहरण, उपनय तथा निगमन इस तरह पाँच ग्रवयव कहते हैं। जैसा कि वे सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं:---

"प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमानान्यवयवाः" [न्यायसू० **१**।१।३२]

मर्थात् -- प्रतिज्ञा, हेत्, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन ये पाँच श्रवयव हैं। उनके वे लक्षणपूर्वक उदाहरण भी देते हैं--पक्ष के प्रयोग 5 करने को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे-यह पर्वत ग्रग्नि वाला है। साधनता (साधनपना) बतलाने के लिए पञ्चमी विभक्ति रूप से लिङ्क के कहने को हेत् कहते हैं। जैसे-क्योंकि धमवाला है। व्याप्ति की दिखलाते हुए दृष्टान्त के कहने को उदाहरण कहते हैं। जैसे- जो जो धुमवाला है वह वह ग्रग्निवाला है। जैसे -- रसोई का घर। यह साधर्म्य उदाहरण है। जो जो ग्रग्निवाला नहीं होता वह वह धुमवाला नहीं होता । जैसे --तालाब । यह बैथम्यं उदाहरण है । उदाहरण के पहले भेद में हेतू की ग्रन्वयव्याप्ति ( साध्य की मौजूदगी में साधन की मौजूदगी) दिलाई जाती है ग्रीर दूसरे भेद में व्यतिरेक-व्याप्ति (साध्य की गैर मौजुदगी में साधन की गैर मौजुदगी) बतलाई 15 जाती है। जहाँ भ्रन्वयव्याप्ति प्रदिशत की जाती है उसे भ्रन्वय दृष्टान्त कहते हैं भ्रोर जहां व्यतिरेकव्याप्ति दिखाई जाती है उसे व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं। इस प्रकार दृष्टान्त के दो भेद होने से दृष्टान्त के कहने रूप उदाहरण के भी दो भेद जानना चाहिए। इन दोनों उदाहरणों में से किसी एक का ही प्रयोग करना पर्याप्त 20 (काफी) है, अन्य दूसरे का प्रयोग करना अनावश्यक है। दृष्टान्त की धपेक्षा लेकर पक्ष में हेतू के दोहराने को उपनय कहते हैं। जैसे-इसीलिए यह पर्वत भूमवाला है। हेतुपुरस्सर पक्ष के कहते को निगमन कहते हैं। जैसे-धुमवाला होने से यह श्रग्निवाला है। ये पाँचों धवयव परार्थानुमान प्रयोग के हैं। इनमें से कोई भी एक न हो तो 25 बीतराग कथा में और विजिगीषुकथा में भ्रनुमिति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नैयायिकों का मानना है।

पर उनका यह मानना श्रविचारपूर्ण है; क्योंकि बीतरागकथा में शिष्यों के श्रभिप्राय को लेकर ग्रधिक भी श्रवयव बोले जा सकते हैं। 5 परन्तु विजिगीषुकथा में प्रतिज्ञा श्रीर हेतुरूप दो ही श्रवयव बोलना पर्याप्त है, श्रन्य श्रवयवों का बोलना वहाँ श्रनावश्यक है। इसका खुलासा इस प्रकार है—

वादी भीर प्रतिवादी में भ्रपने पक्ष को स्थापित करने के लिए जीत-हार होने तक जो परस्पर (ग्रापस) में वचनप्रवृत्ति (चर्चा) 10 होती है वह विजिगीषुकथा कहलाती है। ग्रौर गुरु तथा शिष्यों में ग्रथवा रागद्वेष रहित विशेष विद्वानों में तस्व (वस्तुस्वरूप) के निर्णय होने तक जो द्यापस में चर्चा की जाती है वह वीतरागकथा है। इनमें विजिनीषुकथा को वाद कहते हैं। कोई (नैयायिक) बीत-रागकथा को भी बाद कहते हैं। पर वह स्वग्रहमान्य ही है, क्योंकि 15 लोक में गरु-शिष्य श्रादि की सौम्यचर्ची को बाद (शास्त्रार्थ ) नहीं कहा जाता। हाँ, हार-जीत की चर्चा को प्रवस्य वाद कहा जाता है। जैसे स्वामी समन्तभद्राचार्य ने सभी एकान्तवादियों को बाद में जीत लिया। प्रयात् — विजिगीषुकया में उन्हें विजित कर लिया। भीर उस वाद में परार्थानुमान वास्य के प्रतिज्ञा भीर हेतु ये दो ही 20 प्रवयव कार्यकारी हैं, उदाहरणादिक नहीं। इसका भी स्पष्टीकरण इस प्रकार है-सबसे पहले लिङ्कवचनरूप हेत् श्रवस्य होना चाहिये, क्योंकि लिक्क का ज्ञान न हो, तो अनुमिति हो उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसी प्रकार पक्ष-वचनरूप प्रतिज्ञा का भी होना धावध्यक है। नहीं तो, ग्रपने इष्ट साध्य का किसी श्राधार्यवद्येष में निश्चय नहीं 25 होने पर साध्य के सन्देह वाले श्रोता को अनमिति पैदा नहीं हो

20

सकती। कहा भी है-- "एतद्द्वयमेवानुमानाङ्गम्" [परीक्षा० ३-३७] इसका प्रथं यह है कि प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अनुमान प्रथीत् परार्थानुमान के प्रङ्ग (भ्रवयव) हैं। यहाँ सूत्र में 'वादे' शब्द को भीर जोड़ लेना चाहिए। जिसका तात्पर्य यह है कि विजिगीपुकथा में परार्थानुमान के प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही श्रङ्क हैं। यहाँ सुत्र में 5 श्रवधारणार्थक एवकार शब्द के प्रयोग द्वारा उदाहरणादिक का व्यव-च्छेद किया गया है। प्रथति उदाहरण ग्रादिक परार्थानुमान के ग्रवयब नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है। क्योंकि वाद (शास्त्रार्थ) का अधि-कार व्युत्पन्न को ही है श्रीर ब्युत्पन्न केवल प्रतिज्ञा तथा हेतु के प्रयोग से ही जाने जानेवाले उदाहरण द्यादि के प्रतिपाद्य ग्रर्थ को जानने में 10 समर्थ है। उसको जानने के लिए उदाहरणादिक की म्रावश्यकता नहीं है। यदि गम्यमान (जाना जानेवाले) प्रर्थ का भी पूनः कथन किया जाये, तो प्रक्तता का प्रसङ्घ भाता है। तात्पर्य यह कि प्रतिज्ञा भीर हेतु के द्वारा जान लेने पर भी उस ग्रर्थ के कथन के लिए उदाहरणादिक का प्रयोग करना पुनस्कत है। ग्रतः उदाहरणादिक परार्थानुमान 15 के ग्रङ्ग नहीं हैं।

शङ्का—यदि ऐसा है तो प्रतिज्ञा के कहने में भी पुनक्कता आती है; क्योंकि प्रतिज्ञा द्वारा कहा जाने वाला पक्ष भी प्रकरण, व्याप्ति-प्रदर्शन ग्रादि के द्वारा ज्ञात हो जाता है। इसलिए लिङ्गवचनरूप एक हेतु का ही विजिगीषुकथा में प्रयोग करना चाहिये।

समाधान—बौद्धों का यह कथन ठीक नहीं है। इस प्रकार कहकर वे ग्रपनी जड़ता को प्रकट करते हैं; क्योंकि केवल हेतु के प्रयोग करने पर ट्युत्पन्न को भी साध्य के सन्देह की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इस कारण प्रतिज्ञा का प्रयोग ग्रवस्य करना चाहिए। कहा भी है—"साध्य (साध्यधर्म के ग्राधार) का सन्देह दूर करने के 25 लिए प्रकरण आदि के द्वारा जाना गया भी पक्ष बोलना चाहिए।" इस प्रकार वाद की अपेक्षा से परार्थानुमान के प्रतिज्ञा और हेतुरूप दो ही अवयव हैं, न कम हैं और न अधिक, यह सिद्ध हुआ। इस तरह अवयवों का यह संक्षेप में विचार किया, विस्तार से पत्रपरीक्षा से 5 जानना चाहिए।

वीतरागकथा में भ्रधिक श्रवयवों के बोले जाने के ग्रौचित्य का समर्थन---

वीतरागकथा में तो शिष्यों के झाशयानुसार प्रतिज्ञा और हेतु ये दो भी अवयव हैं। प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण ये तीन भी हैं। प्रतिज्ञा 10 हेतु, उदाहरण भीर उपनय ये चार भी हैं तथा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय भीर निगमन ये पाँच भी हैं। इस तरह यथायोग रूप से प्रयोगों की यह व्यवस्था है। इसी बात को श्रीकुमारनिव भट्टारक ने कहा है कि प्रयोगों के बोलने की व्यवस्था प्रतिपाद्यों के अभिप्रायानुसार करनी चाहिये—जो जितने भवयवों से समझ सके उसे उतने अवयवों 15 का प्रयोग करना चाहिये।"

इस प्रकार प्रतिज्ञा ग्राविरूप परोपदेश से उत्पन्न हुग्रा ज्ञान परार्थानुमान कहलाता है। कहा भी है— "जो दूसरे के प्रतिज्ञादिरूप उपदेश की ग्रपेक्षा लेकर श्रोता को साधन से साध्य का ज्ञान होता है वह परार्थानुमान माना गया है।"

20 इस तरह अनुमान के स्वार्थ और परार्थ ये दो भेद हैं और ये दोनों ही अनुमान साध्य के साथ जिसका अविनाभाव निश्चित है ऐसे हेतु से उत्पन्न होते हैं।

बौद्धों के त्रेरूप्य हेतु का निराकरण-

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह प्रसिद्ध हो जाता है कि 25 अन्ययानुपपत्ति विशिष्ट हेतु अनुमिति में कारण है। तथापि इस-

का विचार न करके दूसरे (बौद्धादिक) ग्रन्य प्रकार भी हेलु का लक्षण कहते हैं। उनमें बौद्ध पक्षधर्मत्व प्राविक तीन लक्षण-वाले हेतु से अनुमान की उत्पत्ति वर्णित करते हैं। वह इस प्रकार से है-पक्ष-धर्मत्व, सपक्ष-सत्त्व धौर विपक्ष-व्यावृत्ति ये तीन हेत् के रूप (लक्षण) हैं। उनमें साध्यधर्म से विशिष्ट धर्मी को पक्ष कहते 5 हैं। जैसे प्रक्ति के प्रतमान करने में पर्वत पक्ष होता है। उस पक्ष में व्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षधर्मत्व है। प्रचीत् - हेतु का पहला रूप यह है कि उसे पक्ष में रहना चाहिये। साध्य के समान धर्म-वाले धर्मी को सपक्ष कहते हैं। जैसे ग्रग्नि के श्रनुमान करने में ही महानस ( रसोई का घर ) सपक्ष होता है। उस सपक्ष में सब 10 जगह प्रथवा एक जगह हेतू का रहना सपक्ष-सत्त्व है। यह हेतू का दूसरा रूप है। साध्य से विरोधी धर्म वाले धर्मी को विपक्ष कहते हैं। जैसे प्राप्त के प्रनमान करने में ही तालाब विपक्ष है। उन सभी विपक्षों से हेत् का व्यावृत्त होना प्रर्थात् उनमें नहीं रहना विपक्ष-व्यावृत्ति है। यह हेतू का तीसरा रूप है। ये तीनों रूप मिल कर 15 हेतु का लक्षण है। यदि इनमें से कोई एक भी न हो तो वह हेत्वाभास है - ग्रसम्यग हेत् है।

उनका यह वर्णन सङ्गत नहीं है; क्योंकि पक्ष-घर्मत्व के बिना भी कृत्तिकोवयादिक हेतु शकटोवयादि साध्य के ज्ञापक देखे जाते हैं। वह इस प्रकार से—'शकट नक्षत्र का एक मृहूर्त्त के बाद उवय होगा, 20 क्योंकि इस समय कृत्तिका नक्षत्र का उदय हो रहा है।' इस झनुमान में 'शकट नक्षत्र' धर्मी (पक्ष) है, 'एक मृहूर्त्त के बाद उदय' साध्य है और 'कृत्तिका नक्षत्र का उदय' हेतु है। किन्तु 'कृत्तिका नक्षत्र का उदय' रूप हेतु पक्षभूत 'शकट' नक्षत्र में नहीं रहता, इसलिए वह पक्षधमं नहीं है। धर्मात्—'कृत्तिका नक्षत्र का उदय' रूप हेतु पक्षधमं से 25

रिहत है। फिर भी वह अन्ययानुपपत्ति के होने से (कृत्तिका के उदय हो जाने पर ही शकट का उदय होता है और कृत्तिका के उदय न होने पर शकट का उदय नहीं होता है) शकट के उदयरूप साध्य का ज्ञान कराता हो है। अतः बौद्धों के द्वारा माना गया हेतु का अरूष्य 5 लक्षण अर्थ्याप्ति दोष सहित है।

नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य हेतु का कथन श्रौर उसका निरा-करण----

नेयायिक पांचरूपता को हेतु का लक्षण कहते हैं। वह इस तरह से है—पक्षधमंत्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्ति, ग्रवाधितविषयत्व ग्रौर ग्रि ग्रसत्प्रतिपक्षत्व ये पांच रूप हैं। उनमें प्रथम के तीन रूपों के लक्षण कहे जा चुके हैं। शोष दो के लक्षण यहाँ कहे जाते हैं। साध्य के ग्रभाव को निश्चय कराने वाले बिलष्ठ प्रमाणों का न होना ग्रवाधित-विषयत्व है ग्रौर साध्य के ग्रभाव को निश्चय कराने वाले समान बल के प्रमाणों का न होना ग्रसत्प्रतिपक्षत्व है। इन सबको उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझिये—यह पर्वत ग्रिग्नवाला है, क्योंकि धूमवाला है, जो जो धूम वाला होता है वह वह ग्रिग्नवाला होता है, जैसे—रसोईघर, जो जो ग्रिग्नवाला नहीं होता, वह वह धूमवाला नहीं होता, जैसे—तालाब, चूँकि यह धूमवाला है, इसलिए ग्रिग्नबाला जरूर ही है। इस पांच ग्रव्यवरूप ग्रन्मान प्रयोग में ग्रिग्नरूप जाध्यधमं से युक्त थ पर्वतरूप पर्मी पक्ष है, 'धूम' हेतु है। उसके पक्षधमंता है, क्योंकि वह पक्षभूत पर्वत में रहता है। सपक्षसत्त्व भी है, क्योंकि सपक्षभूत रसोईघर में रहता है।

शङ्का — किन्हीं सपक्षों में धूम नहीं रहता है, क्योंकि प्रङ्कार-रूप ग्रग्निवाले स्थानों में धुर्ग्रा नहीं होता। ग्रतः सपक्षसस्य हेतृ का 25 रूप नहीं है। समाधान—नहीं; सपक्ष के एक देश में रहने वाला भी हेतु है। क्योंकि पहले कह ग्राये हैं कि 'सपक्ष में सब जगह ग्रथवा एक जगह हेतु का रहना सपक्षसत्त्व है।' इसिलए ग्रङ्गाररूप ग्रानिवाल स्थानों में धूम के न रहने पर भी रसोई घर ग्रावि सपक्षों में रहने से उसके सपक्षसत्त्व रहता ही है। विपक्षव्यावृत्ति भी उसके 5 है, क्योंकि धूम तालाब ग्रावि सभी विपक्षों से व्यावृत्त है—वह उनमें नहीं रहता है। ग्रवाधितविषयत्व भी है, क्योंकि धूमहेतु का जो ग्राग्नरूप साध्य विषय है वह प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से बाधित नहीं है। ग्रसत्प्रतिपक्षत्व भी है, क्योंकि ग्राग्न के ग्रभाव का साधक तुत्य बल वाला कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार पाँचों रूपों का 10 सद्भाव ही धूम हेतु के ग्रपने साध्य की सिद्धि करने में प्रयोजक (कारण) है। इसी तरह सभी सम्यक् हेतु ग्रों में पाँचों रूपों का सद्भाव समभना चाहिए।

इनमें से किसी एक रूप के न होने से ही ग्रसिद्ध, विरूद्ध, ग्रनै-कान्तिक, कालात्ययापिटिब्ट ग्रीर प्रकरणसम नाम के पाँच हेत्वाभास 15 ग्रापन्न होते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है—

- १. पक्ष में जिसका रहना ग्रानिश्चित हो वह ग्रसिद्ध हेत्वाभास है। जैसे—'शब्द ग्रनित्य (नाशवान्) है, क्योंकि चक्षु इन्द्रिय से जाना जाता है।' यहाँ 'चक्षु इन्द्रिय से जाना जाना' हेतु पक्षभूत शब्द में नहीं रहता है। कारण, शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से जाना जाता है। 20 इसलिए पक्षधर्मत्व के न होने से 'चक्षु इन्द्रिय से जाना जाना' हेतु ग्रसिद्ध हेत्वाभास है।
- २. साध्य से विपरीत—साध्याभाव के साथ जिस हेतु की व्याप्ति हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। जैसे—'शब्द नित्य है, क्योंकि वह कृतक है—किया जाता है' यहाँ 'किया जाना' रूप हेतु अपने साध्यभूत 25

नित्पत्व से विपरीत ग्रनित्यत्व के साथ रहता है ग्रौर सपक्ष ग्राकाशादि में नहीं रहता। ग्रतः विरुद्ध हेस्वाभास है।

- ३. जो हेतु व्यभिचार सहित (व्यभिचारी) हो साध्य के अभाव में भी रहता हो वह अनैकान्तिक हेत्वाभास है। जैसे — 'शब्द अनित्य 5 है, क्योंकि वह प्रमेय हैं' यहाँ 'प्रमेयत्व' — प्रमेयपना हेतु अपने साध्य — अनित्यत्व का व्यभिचारी है। कारण, आकाशादिक विपक्ष में नित्यत्व के साथ भी वह रहता है। अतः विपक्ष से व्यावृत्ति न होने से अनैकान्तिक हेत्वाभास है।
- ४. जिस हेतुका विषय —साध्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित हो वह 10 कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है। जैसे—'ग्राग्न ठण्डो है, क्योंकि वह पदार्थ है' यहाँ 'पदार्थत्व' हेतु भ्रपने विषय 'ठण्डापन' में, जो कि श्राग्न की गर्मी को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष से बाधित है, प्रवृत्त है। श्रतः श्रवाधित विषयता न होने के कारण 'पदार्थत्व' हेतु कालात्ययापदिष्ट है।
- 15 ५. विरोधी साधन जिसका मौजूद हो वह हेतु प्रकरणसम प्रथवा सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। जैसे—'शब्द ग्रनित्य है, क्योंकि वह नित्यधर्मरहित है' यहाँ 'नित्यधर्मरहितत्व' हेतु का प्रतिपक्षी साधन मौजूद है। वह प्रतिपक्षी साधन कौन है? 'शब्द नित्य है, क्योंकि वह ग्रनित्य के धर्मों से रहित है' इस प्रकार नित्यता का साधन करना, 20 उसको प्रतिपक्षी साधन है। ग्रतः ग्रसत्प्रतिपक्षता के न होने से 'नित्य-धर्मरहितत्व' हेतु प्रकरणसम हेत्वाभास है।

इस कारण पाँचरूपता हेतु का लक्षण है। उनमें से किसी एक के न होने पर हेतुके हेत्वाभास होने का प्रसङ्ग धायेगा, यह ठीक ही कहा गया है। क्योंकि जो 'हेतु के लक्षण से रहित हों भ्रौर हेतु के 25 समान प्रतीत होते हों वे हेत्वाभास हैं। पांच रूपों में से किसी एक वे न होने से हेतुलक्षण से रहित है और कुछ रूपों के होने से हेतु के समान प्रतीत होते हैं ऐसा वचन है।

नैयायिकों के द्वारा माना गया हेतु का यह पाँचरूपता लक्षण भी युक्तिसङ्गत नहीं है, क्योंकि पक्षधर्म से शून्य भी कृत्तिका का उदय शकट के उदयरूप साध्य का हेतु वेखा जाता है। ग्रतः पाँचरूपता 5 ग्राच्याप्ति दोष से सहित है।

दूसरी बात यह है, कि नैयायिकों ने ही केवलान्वयी भ्रौर केवलव्यतिरेकी इन दोनों हेतु भ्रों को पाँचरूपता के बिना भी गमक (ज्ञापक) स्वीकार किया है। वह इस प्रकार से है—उन्होंने हेतु के तीन भेद माने हैं—१ भ्रन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्वयी भ्रौर 10 केवलव्यतिरेकी।

- १. उनमें जो पाँच रूपों से सहित है वह ग्रन्वयव्यतिरेकी है। जंसे—'शब्द ग्रनित्य है, क्योंकि कृतक है—किया जाता है, जो जो किया जाता है वह बह ग्रनित्य है, जैसे घड़ा, जो जो ग्रनित्य नहीं होता वह वह किया नहीं जाता, जंसे—ग्राकाश, ग्रौर किया जाता है यह शब्द, 15 इसलिए ग्रनित्य ही है।' यहाँ शब्द को पक्ष करके उसमें ग्रनित्यता सिद्ध की जा रही है। ग्रनित्यता के सिद्ध करने में 'किया जाना' हेतु है। वह पक्षभूत शब्द का धर्म है। ग्रतः उसके पक्षधर्मत्व है। सपक्ष धटादिकों में रहने ग्रौर विपक्ष ग्राकाशादिक में न रहने से सपक्षसत्त्व ग्रौर प्रतिपक्षी साधन न होने से ग्रसत्प्रतिपक्षत्व भी विद्यमान है। इस तरह 'किया जाना' हेतु पाँचों रूपों से विशिष्ट होने के कारण ग्रन्वयव्यति-रेको है।
  - २. जो पक्ष भ्रोर सपक्ष में रहता है तथा विपक्ष से रहित है वह 25

केवलान्वयी है। जैसे—'ग्रदृष्ट (पुण्य-पाप) ग्रादिक किसी के प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे ग्रनुमान से जाने जाते हैं। जो जो ग्रनुमान से जाने जाते हैं वे वे किसी के प्रत्यक्ष हैं, जैसे—ग्रानि ग्रादि।' यहाँ 'ग्रदृष्ट ग्रादिक' पक्ष है, 'किसी के प्रत्यक्ष' साध्य है, 'ग्रनुमान से जाना 5 जाना' हेतु है, 'ग्रानि ग्रादि' ग्रन्वय दृष्टान्त है। 'ग्रनुमान से जाना जाना' हेतु पक्ष बनाये गये 'ग्रदृष्ट ग्रादिक' में रहता है ग्रोर सपक्ष किये 'ग्रानि ग्रादि' में रहता है। ग्रतः पक्षधमंत्व ग्रीर सपक्षसत्त्व है। तथा विपक्ष यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि सभी पदार्थ पक्ष ग्रीर सपक्ष के भीतर ग्रा लिए हैं। इस कारण विपक्षव्यावृत्ति है ही नहीं। कारण, 10 व्यावृत्ति ग्रविध (सीमा) को लेकर होती है ग्रीर व्यावृत्ति की ग्रविध विपक्ष है, वह यहाँ है नहीं। बाकी कथन ग्रन्वयव्यतिरेकी हैंकी तरह समझना चाहिए।

३. जो पक्ष में रहता है, विपक्ष में नहीं रहता ग्रौर सपक्ष से रहित है वह हेतु केवलव्यितरेकी है। जैरो—'जिन्दा शरीर जीव-15 सिहत होना चाहिए, क्योंकि वह प्राणादि वाला है। जो जो जीव सिहत नहीं होता वह वह प्राणादि वाला नहीं होता, जैसे—लोष्ठ (मिट्टी का ढेला)। यहाँ 'जिन्दा शरीर' पक्ष है, 'जीवसिहतत्व' साघ्य है, 'प्राणादि' हेतु है ग्रौर 'लोष्ठादिक' व्यितरेकदृष्टान्त है। 'प्राणादि' हेतु पक्षभूत 'जिन्दा शरीर' में रहता है ग्रौर विपक्ष 20 लोष्ठादिकसे व्यावृत्त है—वहाँ वह नहीं रहता है। तथा सपक्ष यहाँ है नहीं, क्योंकि सभी पदार्थ पक्ष ग्रौर विपक्षके ग्रन्तगंत हो गये। बाकी कथन पहले की तरह जानना चाहिये।

इस तरह इन तीनों हेतुक्रों में ग्रन्थययितरेकी हेतु के ही पाँचरूपता है। केवलान्वयो हेतु के विपक्षव्यावृत्ति नहीं है ग्रौर 25 केवलव्यितरेकीके सपक्षसत्त्व नहीं है। ग्रतः नैयायिकोंके मतानु- सार ही पांचरूप्य हेतुका लक्षण भ्रव्याप्त है। पर भ्रन्यथानुपपत्ति सभी (केवलान्वयी भ्रादि ) हेतुभ्रों में व्याप्त है—रहती है। इसलिये उसे ही हेतुका लक्षण मानना ठीक है। कारण उसके बिना हेतु भ्रपने साध्यका गमक (ज्ञापक) नहीं हो सकता है।

जो यह कहा गया था कि 'प्रसिद्ध ग्राविक पाँच हेत्वाभासोंके 5 निवारण करनेके लिये पाँच रूप हैं, वह ठीक नहीं है; क्योंकि ग्रन्यथा-नृपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चतपना ही, जो हमने हेतुलक्षण माना है, उन ग्रसिद्धादिक हेत्वाभासोंका निराकरण करनेवाला सिद्ध होता है। तात्पर्य यह कि केवल एक ग्रन्यथानुपपत्तिको ही हेतु का लक्षण मानने से ग्रसिद्धादिक सभी दोषों का वारण हो जाता है। 10 वह इस प्रकार से है:—

जो साध्य का श्रविनाभावी है—साध्य के होने पर ही होता है श्रीर साध्य के बिना नहीं होता तथा निश्चयपथ को प्राप्त है श्रयांत् जिसका ज्ञान हो चुका है वह हेतु है, क्योंकि "जिसका साध्यके साथ श्रविनाभाव निश्चत है वह हेतु है" ऐसा वचन 15 है श्रीर यह श्रविनाभाव श्रसिद्धके नहीं है। शब्दकी श्रनित्यता सिद्ध करने के लिये जो 'चक्षु इन्द्रियका विषय' हेतु बोला जाता है वह शब्द का स्वरूप ही नहीं है। श्रयांत् शब्दमें चक्षु इन्द्रिय की विषयता ही नहीं है तब उसमें श्रन्यथानुपपत्तिविशिष्टरूपसे निश्चयप्याप्ति श्रयांत् —श्रविनाभावका निश्चय के सो हो सकता है? 20 श्रयांत् —गहीं हो सकता है। श्रतः साध्य के साथ श्रविनाभाव का निश्चय न होने से ही 'चक्षु इन्द्रिय का विषय' हेतु श्रसिद्ध हेत्वाभास है, न कि पश्यमंता के श्रभाय होने से। कारण, पश्यमंता के बिना भी कृत्तिकोदयादि हेतुओं को उक्त श्रन्यथानुपपत्तिरूप हेतु-लक्षण के रहने से ही सद्धेतु—सम्यक् हेतु कहा गया है। श्रीर 25

विरुद्धादिक हेत्वाभासों में श्रन्यथानुपपत्ति का ग्रभाव प्रकट ही है। क्योंकि स्पष्ट ही विरुद्ध, व्यभिचारी, बाधितविषय ग्रीर सत्प्रतिपक्ष के ग्रविनाभाव का निश्चय नहीं है। इसलिए जिस हेतु के ग्रन्यथानुप-पन्नत्व का योग्य देश में निश्चय है वही सम्यक् हेतु है उससे भिन्न 5 हेत्वाभास है, यह सिद्ध हो गया।

दूसरे, 'गर्भ में स्थित मैत्री का पुत्र इयाम (काला) होना चाहिए, क्यों कि वह मैत्री का पुत्र है, ग्रन्य मौजूद मैत्री के पुत्रों की तरह।' यहाँ हेत्वाभास के स्थान में भी बौद्धों के त्रैरूप्य ग्रीर नैया-यिकों के पाञ्चरूप्य हेतुलक्षण की ग्रातिव्याप्ति है, इसलिए त्रैरूप्य 10 ग्रीर पाञ्चरूप्य हेतु का लक्षण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है:—

मंत्री के मौजूद पाँच पुत्रों में कालेपन को देखकर मंत्री के गर्भस्थ पुत्र को भी—जो कि विवादग्रस्त है, पक्ष करके उसमें कालेपन को सिद्ध करने के लिए जो 'मंत्री का पुत्रपना' हेतु प्रयुक्त किया जाता 15 है वह हेत्वाभास है—सम्यक् हेतु नहीं है, यह प्रसिद्ध ही है। क्योंकि उसमें गोरेपन की भी सम्भावना की जा सकती है। श्रौर वह सम्भावना 'कालेपन' के साथ 'मंत्री का पुत्रपना' की ग्रन्यथानुपपत्ति ( श्रविनाभाव ) न होने से होती है। श्रन्यथानुपपत्ति का ग्रभाव इसलिए है कि कालेपन के साथ मंत्री के पुत्रपने का न तो सहभाव 20 नियम है श्रौर न कमभाव नियम।

जिस धर्म का जिस धर्म के साथ सहभाव नियम—एक साथ होने का स्वभाव होता है वह उसका ज्ञापक होता है। ग्रर्थात्—वह उसे जनाता है। जैसे शिशपात्व का वृक्षात्व के साथ सहभाव नियम है, इसलिए शिशपात्व हेतु वृक्षात्व को जनाता है। ग्रौर जिसका 25 जिसके साथ कमभाव नियम—कम से होने का स्वभाव होता है वह

5

उसका ज्ञान कराता है। जैसे — घुएँ का प्रान्त के बाद होने का नियम है, इसलिए धुर्घो प्रान्त का ज्ञान कराता है। प्रकृत में 'मैत्री के पुत्रपने' हेतु का 'कालेपन' साध्य के साथ न तो सहभाव नियम है धौर न कमभाव नियम है जिससे कि 'मैत्री का पुत्रपना' हेतु 'कालेपन' साध्य का ज्ञान कराये।

यद्यपि विद्यमान मैत्री के पुत्रों में 'कालेपन' धौर 'मैत्री का पुत्र-पन' का सहभाव है—दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं, पर वह सहभाव नियत नहीं है-नियमरूप में नहीं है, क्योंकि कोई यदि यह कहे कि गर्भस्थ पुत्र में 'मैत्री का पुत्रपन' तो हो, किन्तु 'कालापन' न हो, तो इस प्रकार विपक्ष (व्यभिचारशङ्का) में 10 कोई बाधक नहीं है-उक्त व्यभिचार की शङ्का को दूर करने वाला धनकुल तर्क नहीं है। धर्यात् यहां ऐसा तर्क नहीं है कि 'यदि कालापन न हो तो मंत्री का पुत्रपन'भी नहीं हो सकता है' क्योंकि मैत्रीपुत्र में 'मंत्री के पुत्रपन' के रहने पर भी 'कालापन' सन्विग्ध है। ग्रीर विपक्ष में बाधक प्रमाणों --व्यभिचारशङ्कानिवर्त्तक ग्रन्कल 15 तकों के बल से ही हेतु और साध्य में व्याप्ति का निश्चय होता है। तथा ब्याप्ति के निश्चय से सहभाव प्रयवा ऋमभाव का निर्णय होता है। क्योंकि "सहभाव श्रीर क्रमभाव नियम को श्रविनाभाव कहते हैं" ऐसा बचन है। विवाद में पड़ा हुग्रा पदार्थ वृक्ष होना चाहिए, क्यों कि वह शिशपा (शीशम) है, जो जो शिशपा होती है वह वह वृक्ष 20 होता है। जैसे-जात शिशपा वृक्ष । यहाँ यदि कोई ऐसी व्यभिचार-शङ्का करे कि हेत् (शिशपा) रहे साध्य (वृक्षत्व) न रहे तो सामान्य-विशेषभाव के नाश का प्रसङ्गरूप बाधक मौजूद है। प्रयात् उस व्यभिचारशङ्का को दूर करने वाला धनुकूल तर्क विद्यमान है। यदि वृक्षत्व न हो तो शिशपा नहीं हो सकती; क्योंकि वृक्षत्व 25

सामान्य है और शिक्षपा उसका विशेष है और विशेष सामान्य के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ सामान्य-विशेषभाव के भद्भ होने का प्रसङ्गरूप बाधक मौजूद है। किन्तु 'मैत्री का पुत्रपन हो कालापन न हो' ऐसा कहने में (व्यभिचारशङ्का प्रकट करने में) कोई बाधक नहीं 5 है, धर्यात्—उस व्यभिचारशङ्का को दूर करने वाला कोई ग्रन्-कुल तर्क - कि यदि कालापन न हो तो मैत्री का पुत्रपन नहीं हो सकता है--नहीं है, क्योंकि गोरेपन के साथ भी मंत्री के पुत्रपन का रहना सम्भव है। श्रतः 'मंत्री का पुत्रपन' हेतु हेत्वाभास ही है। म्रथात् - वह सन्दिग्धानैकान्तिक है। उसके पक्षधर्मता है, क्योंकि पक्ष-10 भूत गर्भस्य मैत्रीपुत्र में रहता है। सपक्ष किये गये मौजूद मंत्रीपुत्रों में रहने से सपक्ष-सत्त्व भी है। श्रीर विपक्ष गोरे चँत्र के पुत्रों से व्यावृत्त होने से विपक्षव्यावृत्ति भी है। कोई बाधा नहीं है, इस-लिए प्रबाधितविषयता भी है, क्योंकि गर्भस्थ पुत्र का कालापन किसी प्रमाण से बाधित नहीं है। ग्रसत्प्रतिपक्षता भी है, क्योंकि 15 विरोधी समान बल वाला प्रमाण नहीं है। इस प्रकार 'मंत्री के पुत्रपन' में पाँचों रूप विद्यमान हैं। तीन रूप तो 'हजार में सौ' के न्याय से स्वयं सिद्ध हैं। श्रर्थात् -- जिस प्रकार हजार में सी ग्राही जाते हैं उसी प्रकार मैत्री पुत्रपन में पाँच रूपों के दिखा देने पर तीन रूप भी प्रदिशत हो जाते हैं।

## 20 ग्रन्यथानुपपत्ति को ही हेतु-लक्षण होने की सिद्धि—

यहाँ यदि कहा जाय कि केवल पाँचरूपता हेतु का लक्षण नहीं है, किन्तु ग्रन्यथानुपपत्ति से विशिष्ट ही पाँचरूपता हेतु का लक्षण है। तो उसी एक ग्रन्यथानुपपत्ति को ही हेतु का लक्षण मानिये; क्योंकि ग्रन्यथानुपपत्ति के ग्रभाव में पाँचरूपता के रहने पर भी 25 'मैत्री का पुत्रपन' ग्रादि हेतुग्रों में हेतुता नहीं है ग्रीर उसके सङ्काव- में पाँचरूपता के नहोने पर भी 'कृत्तिकोदय' ग्रादि में हेतुता है। कहाभी है:—

> ''ग्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥'' [

जहाँ ग्रन्थथानुपपित है वहाँ तीन रूपों के मानने से क्या ? ग्रीर 5 जहाँ ग्रन्थथानुपपित नहीं है वहाँ तीन रूपों के सद्भाव से भी क्या ? तात्पर्य यह कि त्रेरूप्य ग्रन्थथानुपपित के बिना ग्रभिमत फल का सम्पादक नहीं है—व्यर्थ है। यह त्रेरूप्य को मानने वाले बौद्धों के लिए उत्तर है। ग्रीर पाँच रूपों को मानने वाले नैयायिकों के लिए तो निम्न उत्तर है:—

''श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चभिः । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चभिः'॥''[प्रमाणप० पृ० ७२]

जहाँ ग्रन्यथानुपपत्ति है वहाँ पाँच रूपों के मानने से क्या ? ग्रीर जहाँ ग्रन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ पाँच रूपों के सद्भाव से भी क्या ? मतलब यह कि ग्रन्यथानुपपत्ति के बिना पाँच रूप सर्वथा ग्रन्यथा- 15 सिद्ध हैं—निष्फल हैं—

हेत के भेदों श्रीर उपभेदों का कथन--

यह श्रन्यथानुपपित के निश्चयरूप एक लक्षण वाला हेतृ संक्षेप में दो तरह का है— १ विधिरूप श्रौर २ प्रतिषेधरूप। विधिरूप हेतु के भी दो भेद हैं—१ विधिसाधक ग्रौर २ प्रतिषेध- 20

१ यह कारिका प्रमाण-परीक्षा में कुछ परिवर्तनके साथ निम्न प्रकार उपलब्ध है:—

ग्रन्यथानुपपन्नत्वं रूपैः कि पञ्चिभः कृतम् । नान्यथानुपपन्नत्वं रूपैः कि पञ्चिभः कृतम् ॥

सायक । इनमें से पहले विधिसाधक के ग्रनेक भेद हैं—(१) कोई कार्यरूप है, जैसे—'यह पर्वत ग्राग्निवाला है, क्योंकि धूमवाला ग्रन्थण नहीं हो सकता' यहाँ 'धूम' कार्यरूप हेतु है । कारण, धूम ग्राग्निका कार्य है ग्रीर वह उसके बिना न होता हुआ ग्राग्निका ज्ञान कराता है । (२) कोई कारणरूप है, जैसे—'वर्षा होगी, क्योंकि विशेष बादल ग्रन्थण हो नहीं सकते' यहाँ 'विशेष बादल' कारण हेतु हैं । क्योंकि विशेष बादल वर्षा के कारण है ग्रीर ग्रपने कार्यभूत वर्षा का बोष कराते हैं ।

शङ्का--कार्य तो कारण का ज्ञापक हो सकता है, क्योंकि

10 कारण के बिना कार्य नहीं होता। किन्तु कारण कार्य के अभाव में

भी सम्भव है, जैसे---धूम के बिना भी अग्नि देखी जाती है। अतएव

अग्नि धूम की गमक नहीं होती। अतः कारणहेतु को मानना
ठीक नहीं है?

समाधान—नहीं; जिस कारण की शक्ति प्रकट है—ग्रप्रितहत

15 है वह कारण कार्य का व्यभिचारी नहीं होता—नियम से कार्य का जनक होता है। ग्रतः ऐसे कारण को कार्य का जापक हेतु मानने-में कोई विरोध नहीं है। (३) कोई विशेषरूप है, जैसे—'यह वृक्ष है, क्योंकि शिशपा ग्रन्यथा हो नहीं सकती।' यहाँ 'शिशपा' विशेष रूप हेतु है। क्योंकि शिशपा वृक्षविशेष है, वह ग्रपने सामान्य20 भूत वृक्ष का जापन कराती है। कारण वृक्षविशेष वृक्षसामान्य-के बिना नहीं हो सकता है। (४) कोई पूर्वचर है, जैसे—'एक मुहुर्त्त के बाद शकट का उदय होगा; क्योंकि कृत्तिका का उदय ग्रन्था हो नहीं सकता'। 'यहाँ कृत्तिका का उदय' पूर्वचर हेतु है; क्योंकि कृत्तिका के उदय के बाद मुहर्त्त के ग्रन्त में नियम से शकट

25 का उदय होता है। ग्रीर इसलिए कृत्तिका का उदय पूर्वचर हेतु है;

10

15

होता हुआ शकट के उदय को जनाता है। (४) कोई उत्तरचर है,
जैसे—एक मुहूर्त के पहले भरणिका उदय हो चुका; क्योंकि इस
समय कृत्तिका का उदय प्रत्यथा हो नहीं सकता' यहाँ 'कृत्तिका का
उदय उत्तरचर हेतु है। कारण, कृत्तिका का उदय भरणि के उदय के
बाद होता है श्रौर इसलिए वह उसका उत्तरचर होता हुआ उसको 5
जनाता है। (६) कोई सहचर है, जैसे मातुलिङ्ग (बिजौरा नीबू)
रूपवान् होना चाहिए, क्योंकि रसवान् श्रन्यथा हो नहीं सकता'
यहाँ 'रस' सहचर हेतु है। कारण, रस नियम से रूप का सहचारी
है—साथ में रहने वाला है श्रौर इसलिए वह उसके श्रभाव में नहीं
होता हुआ उसका ज्ञापन कराता है।

इन उदाहरणों में सद्भावरूप ही भ्रान्यादिक साध्य को सिद्ध करने वाले धूमादिक साधन सद्भावरूप ही हैं। इसलिए ये सब विधिसायक विधिरूप हेतु हैं। इन्हीं को भ्रविरुद्धोपलब्धि कहते हैं। इस प्रकार विधिरूप हेतु के पहले भेद विधिसाधक का उदाहरणों द्वारा निरूपण किया।

दूसरा भेद निषेधसाधक नामका है । विरुद्धोपलिक्य भी उसी का दूसरा नाम है। उसका उदाहरण इस प्रकार है—'इस जीव के मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि ग्रास्तिकता ग्रन्थथा हो नहीं सकती'। यहाँ 'ग्रास्तिकता' निषेधसाधक हेतु है, क्योंकि ग्रास्तिकता सर्वन्न वीतराग के द्वारा प्रतिपादित तत्त्वार्थों के श्रद्धानरूप है। 20 वह श्रद्धान मिथ्यात्व वाले (मिथ्यादृष्टि) जीव के नहीं हो सकता, इसलिए वह विवक्षित जीव में मिथ्यात्व के ग्रभाव को सिद्ध करता है। श्रथवा, इस हेतु का दूसरा उदाहरण यह है—'वस्तु में सर्वथा एकान्त नहीं है, क्योंकि श्रनेकान्तात्मकता ग्रन्थथा हो नहीं सकती' यहाँ 'ग्रनेकान्तात्मकता' निषेधसाधक हेतु है। कारण, 25

भनेकान्तात्मकता वस्तु में झवाधितरूप से प्रतीत होती है भौर इस-लिए वह बौद्धादिकल्पित सर्वथा एकान्त के झभाव को भवत्य सिद्ध करती है।

शङ्का—यह अनेकान्तात्मकता क्या है, जिसके बल से वस्तु में 5 सर्वथा एकान्त के स्रभाव को सिद्ध किया जाता है?

समाधान—सभी जीवादि वस्तुश्रों में जो भाव-ग्रभावरूपता एक-श्रनेकरूपता ग्रौर नित्य-ग्रनित्यरूपता इत्यादि ग्रनेक धर्म पाये जाते हैं उसी को श्रनेकान्तात्मकता ग्रथवा श्रनेकान्तरूपता कहते हैं। इस तरह विधिरूप हेतु का दिग्दर्शन किया।

गित्रविधरूप हेतु के भी दो भेद हैं— १ विधिसाधक और २ प्रतिविधसाधक । उनमें विधिसाधक का उदाहरण इस प्रकार है— 'इस जीव में सम्यक्त्व है, क्योंिक मिथ्या ग्रिभिनिवेश नहीं है।' यहाँ 'मिथ्या ग्रिभिनिवेश नहीं हैं' यह प्रतिविधरूप हेतु है और वह सम्यक्तांन के सद्भाव को साधता है, इसलिए वह प्रतिविधरूप विधि-15 साधक हेत है।

दूसरे प्रतिषेधरूप प्रतिषेधसाधक हेतु का उदाहरण यह है—
'यहाँ खुग्राँ नहीं है, क्योंकि ग्रग्नि का ग्रभाव है।' यहाँ 'ग्रग्नि का
ग्रभाव' स्वयं प्रतिसेधरूप है ग्रौर वह प्रतिषेधरूप ही धूम के
ग्रभाव को तिद्ध करता है, इसलिए 'ग्रग्नि का ग्रभाव' प्रतिषेध20 रूप प्रतिषेधसाधक हेतु है। इस तरह विधि ग्रौर प्रतिषेधरूप से
दो प्रकार के हेतु के कुछ प्रभेदों का उदाहरण द्वारा वर्णन किया।
विस्तार से परीक्षामुख से जानना चाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त
लक्षण वाले ही हेतु साध्य के गमक हैं, ग्रन्य नहीं। ग्रर्थात्—को
ग्रन्यथानुपपत्ति लक्षण वाले नहीं हैं वे साध्य के गमक नहीं हैं, क्योंकि
25 वे हेत्वाभास हैं।

## हेत्वाभास का लक्षण ग्रौर उनके भेद---

हेत्वाभास किन्हें कहते हैं ? जो हेतु के लक्षण से रहित हैं, किन्तु हेतु जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें हेत्वाभास कहते हैं । वे चार प्रकार के हैं— १ ग्रसिद्ध, २ विरुद्ध, ३ ग्रनंकान्तिक ग्रौर ४ ग्रांकिञ्चित्कर ।

- (१) ग्रसिद्ध-जिसकी साध्य के साथ व्याप्ति ग्रनिश्चित है 5 वह ग्रसिद्ध हेत्वाभास है। हेतु की यह ग्रनिश्चितता हेतु के स्वरूप के ग्रभाव का निश्चय होने से ग्रीर स्वरूप में संशय होने से होती है। स्वरूपाभाव के निश्चय में स्वरूपासिद्ध है ग्रीर स्वरूप के सन्वेह में सिन्दग्धासिद्ध है। उनमें पहले का उदाहरण यह है—'शब्द परिणमनशील है, क्योंकि यह चक्षु इन्द्रिय का विषय है।' यह 10 'चक्षु इन्द्रिय का विषय' हेतु स्वरूपासिद्ध है। क्योंकि शब्द श्रीत्रेन्द्रिय का विषय है, चक्षु इन्द्रिय का नहीं। ग्रतः शब्द में चक्षु इन्द्रिय की विषयता का ग्रभाव निश्चित है इसिलए वह स्वरूपासिद्ध है। दूसरे का उदाहरण यह है—धूम ग्रथवा भाप ग्रादि के निश्चय किये बिना ही कोई यह कहे कि 'यह प्रदेश ग्रानि वाला है, क्योंकि वह 15 धूम वाला है।' यहाँ 'धूम' हेतु सन्विन्धासिद्ध है। कारण, उसके स्वरूप में सन्वेह है।
- (२) विरुद्ध जिस हेतु की साध्य से विरुद्ध (साध्याभाव) के साथ व्याप्ति हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। जैसे 'शब्द श्रपरिणमन-शील है, क्योंकि किया जाता है' यहां 'किया जाना' हेतु की व्याप्ति 20 श्रपरिणमनशील से विरुद्ध परिणमनशीलता के साथ है। श्रतः वह विरुद्ध हेत्वाभास है।
- (३) ग्रनंकान्तिक—जो पक्ष, सपक्ष ग्रौर विपक्ष में रहता है वह ग्रनंकान्तिक हेत्वाभास है। वह दो प्रकारका है—१ निश्चित-विपक्षवृत्ति ग्रौर २ शङ्कितविपक्षवृत्ति । उनमें पहले का उदाहरण 25

यह है -- 'यह प्रदेश धुमवाला है, क्योंकि वह ग्राग्नवाला है।' यहाँ 'म्रग्नि' हेतु पक्षभूत सन्दिग्ध धूमवाले सामने के प्रदेश में रहता है ग्रौर सपक्ष घूम वाले रसोईघर में रहता है तथा विपक्ष घूमरहित रूप से निश्चित श्रङ्कारस्वरूप ग्रग्नि वाले प्रदेश में भी रहता है, 5 ऐसा निश्चय है। ग्रतः वह निश्चितविपक्षवृत्ति ग्रनेकान्तिक है। दूसरे शङ्कितविपक्षवृत्ति का उदाहरण यह है-'गर्भस्य मंत्री का पुत्र क्याम होना चाहिए, क्योंकि मैत्री का पुत्र है, मैत्री के दूसरे पुत्रों की तरह' यहाँ 'मैत्री का पुत्रपना' हेतु पक्षभूत गर्भस्थ मैत्री के पुत्र में रहता है, सपक्ष दूसरे मैत्रीपुत्रों में रहता है, श्रीर विपक्ष 10 ब्राज्याम-गोरे पुत्र में भी रहे इस शङ्का की निवृत्ति न होने से ध्रर्थात् विपक्ष में भी उसके रहने की शङ्का बनी रहने से वह शङ्कितविपक्ष-वित्त है। शिङ्कतविपक्षवृत्ति का दूसरा भी उदाहरण है- 'ध्ररहन्त सर्वज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे वक्ता हैं, जैसे--'रथ्यापुरुष'। यहाँ 'वक्ता-पन' हेतु जिस प्रकार पक्षाभूत ग्ररहन्त में ग्रीर सपक्षाभूत रथ्यापुरुष 15 में रहता है उसी प्रकार सर्वज्ञ में भी उसके रहने की सम्भावना की जाय, क्योंकि वक्तापन श्रीर ज्ञातापन का कोई विरोध नहीं है। जिसका जिसके साथ विरोध हो ना है वह उस वाले में नहीं रहता है ग्रौर बचन तथा ज्ञान का लोक में विरोध नहीं है, बल्कि ज्ञान वाले (ज्ञानी) के ही वचनों में चतुराई अथवा सुन्दरता 20 स्पष्ट देखने में स्नाती है। स्नतः विशिष्ट ज्ञानवान् सर्वज्ञ में विशिष्ट वस्तापन के होने में क्या भ्रापत्ति है ? इस तरह वक्तापन की विपक्ष-भृत सर्वज्ञ में भी सम्भावना होने से वह शिद्भुतविपक्षवृत्ति नाम का भ्रतकान्तिक हेत्वाभास है।

<sup>(</sup>४) ग्रकिञ्चित्कर—जो हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमें श्रप्रयोजक— 25 ग्रसमर्थ है उसे ग्रकिञ्चित्कर हेत्वाभास कहते हैं। उसके दो

भेद हैं-- १ सिद्धसाधन भीर २ बाधितविषय । उनमें पहले का उदाहरण यह है--- 'शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय होना चाहिए, क्योंकि वह शब्द है'। यहाँ 'श्रोत्रेन्द्रिय की विषयता' रूपसाध्य शब्द में श्रावण-प्रत्यक्षा से ही सिद्ध है। ग्रतः उसकी सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया गया 'शब्दपना' इत सिद्धसाधन नाम का प्रकिञ्चित्कर 5 हेत्वाभास है । बाधितविषय नामका श्रकिञ्चित्कर हेत्वाभास ग्रनेक प्रकार का है। कोई प्रत्यक्षवाधितविषय है। जैसे--- भ्रिन म्रन्ष्ण-- ठंडी है, क्योंकि वह द्रव्य है'। यहाँ 'द्रव्यत्व' हेतु प्रत्यक्ष-बाधितविषय है। कारण उसका जो ठंडापन विषय है वह उष्णता-ग्राहक स्पर्शनेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष से बाधित है। ग्रर्थात-ग्राग्न को 10 छने पर वह उष्ण प्रतीत होती है, ठंडी नहीं। म्रतः 'द्रव्यत्व' हेत् कुछ भी साध्यसिद्धि करने में समर्थ न होने से ग्राकिञ्चत्कर है। कोई ग्रन्मानवाधितविषय है। जैसे--'शब्द ग्रपरिणामी है, क्योंकि वह किया जाता है' यहाँ 'किया जाना' हेतु 'शब्द परिणामी है, क्योंकि वह प्रमेय हैं इस ग्रनुमान से बाधितविषय है। इस- 15 लिये वह ग्रनुमानबाधितविषय नामका ग्रकिञ्चित्कर हेत्वाभास है। कोई ग्रागमबाधितविषय है। जैसे-- 'घर्म परलोक में दु:ख का देने वाला है, क्योंकि वह पुरुष के श्राश्रय से होता है, जैसे-श्रवमं' यहाँ 'धर्म सुख का देने वाला है' ऐसा श्रागम है, इस म्रागम से उक्त हेतु बाधितविषय है। कोई स्ववचनबाधितविषय है। 20 जैसे--मेरी माता बन्ध्या है, क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भी गर्भ नहीं रहता है। जिसके पुरुष का संयोग होने पर भी गर्भ नहीं रहता है वह बन्ध्या कही जाती है, जैसे-प्रिसद्ध बन्ध्या स्त्री। यहाँ हेतु ग्रपने वचन से बाधितविषय है, क्योंकि स्वयं भौजूद है और माता भी मान रहा है फिर भी यह कहता है कि 25 मेरी माता बन्ध्या है । ग्रतः हेतु स्ववचनबाधितविषय नामका

श्रिकिञ्चितकर हेत्वाभास है। इसी प्रकार श्रीर भी श्रिकिञ्चित्कर के भेद स्वयं विचार लेना चाहिए। इस तरह हेतु के प्रसङ्ग से हेत्वाभासों का निरूपण किया।

### उदाहरण का निरूपण---

यद्यपि व्युत्पन्न ज्ञाता के लिए प्रतिज्ञा और हेत् ये दो ही भ्रव-5 यव पर्याप्त हैं तथापि भ्रव्यत्पन्नों के ज्ञान के लिए उदाहरणादिक को भी ग्राचार्यों ने स्वीकृत किया है। यथार्थ दृष्टान्त के कहने को उदा-हरण कहते हैं। यह दृष्टान्त क्या है? जहाँ साध्य ग्रीर साधन की व्याप्ति दिखलाई (जानी) जाती है उसे दृष्टान्त कहते हैं। श्रीर 10 साध्य-- ग्राग्नि ग्रादिक के होने पर ही साधन-- घुमादिक होते हैं तथा उनके नहीं होने पर नहीं होते हैं, इस प्रकार के साहचर्यरूप साध्य-साधन के नियम को व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्ति को ही साध्य के बिना साधन के न होने से श्रविनाभाव कहते हैं। वादी श्रीर प्रति-वादी की बुद्धिसाम्यता को व्याप्ति की सम्प्रतिपत्ति कहते हैं ग्रौर 15 यह सम्प्रतिपत्ति (बुद्धिसाम्यता) जहाँ सम्भव है वह सम्प्रतिपत्ति प्रदेश कहलाता है, जैसे-रसोईशाला ग्रादि ग्रथवा तालाब ग्रादि। क्योंकि वहीं 'धुमादिक के होने पर नियम से अन्यादिक पाये जाते हैं ग्रीर ग्रग्न्यादिक के ग्रभाव में नियम से धुमादिक नहीं पाये जाते' इस प्रकारकी सम्प्रतिपत्ति-वृद्धिसाम्यता सम्भव है। उनमें 20 रसोईशाला म्रादि म्रन्वयदृष्टान्त हैं, क्योंकि वहां साध्य म्रौर साधन के सद्भावरूप अन्वयबृद्धि होती है। श्रीर तालाब श्रादि व्यतिरेकदृष्टान्त हैं, क्योंकि वहाँ साध्य श्रीर साधन के स्रभावरूप व्यतिरेक का ज्ञान होता है। ये दोनों ही दृष्टान्त हैं, क्योंकि साध्य भ्रौर साधनरूप भ्रन्त-अर्थात् धर्म जहाँ देखे जाते हैं वह दृष्टान्त 25 कहलाता है, ऐसा 'दृष्टान्त' शब्द का ग्रर्थ उनमें पाया जाता है। इस उपयुंक्त दृष्टान्त का जो सम्यक् वचन है—प्रयोग है वह उदा-हरण है। केवल 'वचन' का नाम उदाहरण नहीं है, किन्तु दृष्टान्त-रूप से जो वचन-प्रयोग है वह उदाहरण है। जैसे—'जो जो धूम-वाला होता है वह वह ग्राग्नि वाला होता है, जैसे—रसोई घर, ग्रोर जहाँ ग्राग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे—तालाब।' 5 इस प्रकार के वचन के साथ ही दृष्टान्त का दृष्टान्तरूप से प्रतिपादन होता है।

उदाहरण के प्रसङ्ग से उदाहरणाभास का कथन--

जो उदाहरण के लक्षण से रहित है किन्तु उदाहरण जैसा प्रतीत होता है वह उदाहरणाभास है। उदाहरण के लक्षण की रहितता 10 (ग्रभाव) दो तरह से होती है—१ दृष्टान्त का सम्यक् वचन न होना ग्रौर २ जो दृष्टान्त नहीं है उसका सम्यक् वचन होना। उनमें पहले का उदाहरण इस प्रकार है—'जो जो ग्रान्न वाला होता है वह वह भूम वाला होता है, जैसे—रसोईघर। जहाँ जहाँ भूम नहीं है वहां वहां श्रान्न नहीं है, जैसे—लालाव।' इस तरह ब्याप्य 1 श्रौर ब्यापक का विपरीत (उत्टा) कथन करना दृष्टान्त का ग्रस-म्यावचन है।

शङ्का-व्याप्य ग्रीर व्यापक किसे कहते हैं ?

समाधान—साहचर्य नियमरूप व्याप्ति किया का जो कर्म है उसे ब्याप्य कहते हैं, क्योंकि 'वि' पूर्वक 'ग्राप्' धातु से 'कर्म' 2 ग्रयं में 'ण्यत्' प्रत्यय करने पर 'व्याप्य' शब्द निष्पन्न होता है। तात्पर्य यह कि 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहां वहां ग्राप्त होती हैं' इस प्रकारके साथ रहने के नियम को व्याप्ति कहते हैं, ग्रीर इस व्याप्ति का जो कर्म है—विषय है वह व्याप्य कहलाता है। वह व्याप्य घूमादिक हैं, क्योंकि घूमादिक वह्नचादि के द्वारा ...

व्याप्त (विषय ) किये जाते हैं। तथा इसी व्याप्ति क्रियाका जो कर्ता है उसे व्यापक कहते हैं, क्योंकि 'वि' पूर्वक 'ग्राप्' घातु से कर्ता श्रयं में 'ज्वुल' प्रत्यय करने पर 'व्यापक' शब्द सिद्ध होता है। वह व्यापक श्रग्न्यादिक हैं। इसीलिए श्राप्त धूम को व्याप्त करती 5 है, क्योंकि 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ श्रप्ति नियम से होती है' इस तरह धूम वाले सब स्थानों में नियम से ग्राप्त पायी जाती है। किन्तु धूम ग्राप्त को वैसा व्याप्त नहीं करता, क्योंकि ग्रंगारा-पन्त ग्राप्त धूम के बिना भी रहती है। कारण, जहां 'ग्राप्त है वहाँ नियम से धूम भी है' ऐसा सम्भव नहीं है

10 शङ्का — धूम गीले ईन्धन वाली ग्रग्नि को ब्याप्त करता ही है। ग्रथित वह उसका ब्यापक होता है, तब ग्राप कंसे कहते हैं कि घूम ग्रग्नि का ब्यापक नहीं होता?

समाधान—गीले ईन्धनवाली ग्रग्नि का धूम को ब्यापक मानना हमें इच्ट है। क्योंकि जिस तरह 'जहां जहां ग्रविच्छिन्नमूल धूम 15 होता है वहां वहां श्र्यान होती है' यह सम्भव है उसी तरह जहां जहां गीले ईन्धन वाली ग्रग्नि होती है वहां वहां धूम होता है' यह भी सम्भव है। किन्तु ग्रग्निसामान्य धूम-विशेष का व्यापक ही है—व्याप्य नहीं; कारण कि 'पर्वत ग्रग्नि वाला है, क्योंकि वह धूम वाला है' इस ग्रनुमान में ग्रग्नि—सामान्य की ही ग्रपेक्षा होती हैं 20 ग्राव्रंचन वाली ग्रग्नि या महानसीय, पर्वतीय, चत्रवरीय ग्रीर गोष्ठीय ग्रादि विशेष ग्रग्नि की नहीं। इसलिये धूम ग्रग्नि का व्यापक नहीं है, ग्रपितु ग्रग्नि ही धूम की व्यापक है। ग्रतः 'जो जो धूमवाला होता है वह ग्रग्निवाला होता है, जैसे—रसोई का घर' इस प्रकार वृष्टान्त का सम्यक् वचन बोलना चाहिए। किन्तु 25 इससे विपरीत वचन बोलना वृष्टान्ताभास है। इस तरह यह

मसम्यक् वचनरूप भ्रन्वय दृष्टान्ताभास (ग्रन्वय उदाहरणाभास) है। व्यतिरेकव्याप्ति में तो व्यापक—श्रान्यादिक का श्रभाव व्याप्य होता है भीर व्याप्य—घूमादिक का ग्रभाव व्यापक होता है। भ्रत-एव 'जहां जहां ग्रग्नि का ग्रभाव है वहां वहां घूम का ग्रभाव है, जैसे —तालाब' इस प्रकार दृष्टान्त का सम्यक् वचन बोलना चाहिए। 5 इससे विपरीत कथन करना ग्रसम्यक् वचनरूप व्यतिरेक उदा-हरणाभास है। 'ग्रदृष्टान्तवचन' (जो दृष्टान्त नहीं है उसका सम्यक् वचन होना) नाम का दूसरा उदाहरणाभास इस प्रकार है — ग्रन्वयव्याप्ति में ब्यतिरेक दृष्टान्त कह देना ग्रीर ब्यतिरेक-व्याप्ति में ग्रन्वय दृष्टान्त बोलना, उदाहरणाभास है। इन दोनों के 10 उदाहरण स्पष्ट हैं।

शङ्का — 'गर्भस्थ मंत्री का पुत्र त्याम होना चाहिये, क्योंकि वह मंत्री का पुत्र है, जो जो मंत्री का पुत्र है वह वह त्याम है, जैसे उसके दूसरे पुत्र' इत्यादि ग्रनुमानप्रयोग में ग्रन्वयदृष्टान्त स्वरूप पाँच मंत्री-पुत्रों में 'जहां जहां मंत्री का पुत्रपना है वहां वहां त्र्यामता है' यह 15 ग्रन्वयव्याप्ति है श्रीर व्यतिरेक दृष्टान्तस्वरूप गौरवणं ग्रमंत्रीपुत्रों में सब जगह 'जहां जहां त्र्यामता नहीं है वहां वहां मंत्री का पुत्रपना नहीं है' यह व्यतिरेकव्याप्ति सम्भव है। ग्रतः गर्भस्थ मंत्रीपुत्र-रूप पक्ष में जहां कि साधन निश्चितरूप से है, साध्यभूत त्र्यामता का सन्देह गौण है श्रीर इसलिए यह ग्रनुमान भी सम्यक् हो जावेगा— 20 ग्रर्थात् दृष्टान्त का उपयुक्त लक्षण मानने पर मंत्रीतनयत्वहेतुक त्र्यामत्वसाध्यक प्रस्तुत ग्रनुमान भी समीचीन ग्रनुमान कहा जावेगा, कारण कि उसके ग्रन्वय दृष्टान्त ग्रौर ब्यतिरेक दृष्टान्त दोनों हो सम्यक् दृष्टान्तवचनरूप हैं?

समाधान---नहीं; प्रकृत दृष्टान्त ग्रन्य विचार से बाधित है। 25

वह इस प्रकार से है-साध्यरूप से माना गया यह स्यामतारूप कार्य भ्रपनी निष्पत्ति के लिए कारण की श्रपेक्षा करता है। वह कारण मैत्री का पुत्रपना तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना भी दूसरे पुरुषों में, जो मैत्री के पुत्र नहीं हैं, स्यामता देखी जाती है। ग्रतः जिस 5 प्रकार कुम्हार, चाक भ्रादि कारणों के बिना ही उत्पन्न होने वाले वस्त्र के कुम्हार भ्रादिक कारण नहीं है उसी प्रकार मैत्री का पुत्रपना इयामता का कारण नहीं है, यह निश्चित है। ध्रतएव जहां जहां मैत्री का पुत्रपना है वहां वहां क्यामता नहीं है, किन्तु जहां जहां क्यामता का कारण विज्ञाब्ट नामकर्म से सहित क्षाकादि म्राहाररूप 10 परिणाम है वहां वहां उसका कार्य क्यामता है। इस प्रकार सामग्री-रूप विशिष्ट नामकर्म से सहित शाकादि श्राहार परिणाम श्यामता का ब्याप्य है - कारण है । लेकिन उसका गर्भस्थ मंत्रीपुत्ररूप पक्ष में निश्चय नहीं है, श्रतः वह सन्दिग्धासिद्ध है। श्रीर मैत्री का पुत्रपना तो श्यामता के प्रति कारण ही नहीं है, इसलिए वह 15 स्यामतारूप कार्य का गमक नहीं है। श्रतः उपर्युक्त श्रनमान सम्यक् भ्रनमान नहीं है।

'जो उपाधि रहित सम्बन्ध है वह व्याप्ति है, श्रीर जो साधन-का ग्रव्यापक तथा साध्य का व्यापक है वह उपाधि है' ऐसा किन्हों (नैयायिकों) का कहना है। पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि व्याप्ति का 20 उक्त लक्षण मानने पर ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्राता है। तात्पर्य यह कि उपाधि का लक्षण व्याप्तिघटित है श्रीर व्याप्ति का लक्षण उपाधिघटित है। ग्रतः व्याप्ति जब सिद्ध हो जावे तब उपाधि सिद्ध हो ग्रीर जब उपाधि सिद्ध हो जावे तब व्याप्ति सिद्ध हो, इस तरह उपाधि रहित सम्बन्ध को व्याप्ति का लक्षण मानने में ग्रन्योन्याश्रय नामका 25 दोष प्रसक्त होता है। इस उपाधि का निराकरण कारुण्यकलिका में विस्तार से किया गया है। अतः विराम लेते हैं— उसका पुनः खण्डन यहां नहीं किया जाता है।

उपनय, निगमन भ्रौर उपनयाभास तथा निगमनाभास के लक्षण---

साधनवान् रूप से पक्ष की दृष्टान्त के साथ साम्यता का कथन 5 करना उपनय है। जैसे—इसीलिए यह धूम वाला है। साधन को दोहराते हुए साध्य के निश्चयरूप वचन को निगमन कहते हैं। जैसे—धूम वाला होने से यह भ्रग्नि वाला हो है। इन दोनों का भ्रयथा- कम से—उपनय की जगह निगमन भ्रौर निगमन की जगह उपनय का—कथन करना उपनयाभास भ्रौर निगमनाभारा हैं। भ्रनुमान प्रमाण 10 समाप्त हुन्ना।

#### ग्रागम प्रमाण का लक्षण---

ग्राप्त के बचनों से होने वाले ग्रार्थज्ञान को ग्रागम कहते हैं।
यहाँ 'ग्रागम' यह लक्ष्य है ग्रोर शेष उसका लक्षण है। 'ग्रार्थज्ञान को ग्रागम कहते हैं' इतना ही यिव ग्रागम का लक्षण कहा जाय 15 तो प्रत्यक्षादिक में ग्रातिच्याप्ति है, क्योंकि प्रत्यक्षादिक भी ग्रार्थज्ञान हैं। इसलिए 'बचनों से होने वाले' यह पद—विशेषण दिया है। 'बचनों से होने वाले' ग्रार्थज्ञान को ग्रागम का लक्षण कहने में भी स्वेच्छापूर्वक (जिस किसी के) कहे हुए भ्रमजनक बचनों से होने वाले ग्राय्वा सोये हुए पुरुष के ग्रीर पागल ग्रादि के वाक्यों से 20 होने वाले 'नदी के किनारे फल हैं' इत्यादि ज्ञानों में ग्रातिच्याप्ति है, इसलिए 'ग्राप्त' यह विशेषण दिया है। 'ग्राप्त के बचनों से होने वाले ज्ञान को' ग्रागम का लक्षण कहने में भी ग्राप्त के वाक्यों को मुनकर जो श्रावण प्रत्यक्ष होता है उसमें लक्षण की ग्रातिच्याप्ति है, ग्रातः 'ग्रायं' यह पद दिया है। 'ग्रार्थ' पद तात्पर्यं में रूढ है। 25

15

ग्रर्थात् — प्रयोजनार्थक है, क्योंकि 'ग्रर्थ ही — तात्पर्य ही वचनों में है' ऐसा ग्राचार्यवचन है। मतलब यह कि यहां 'ग्रर्थ' पद का ग्रर्थ तात्पर्य विवक्षित है, क्योंकि वचनों में तात्पर्य ही होता है। इस तरह ग्राप्त के वचनों से होने वाले ग्रर्थ (तात्पर्य) ज्ञान को जो 5 ग्रागम का लक्षण कहा गया है वह पूर्ण निर्दोष है। जैसे— ''सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः'' [त० सू० १-१] 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रौर सम्यक्चारित्र इन तीनों की एकता ( सहभाव ) मोक्ष का मार्ग है' इत्यादि वाक्यार्थज्ञान। सम्यग्दर्शनादिक सम्पूर्ण कमों के क्षयरूप मोक्ष का मार्ग ग्रर्थात् उपाय है—न कि 'मार्ग हैं'। ग्रत्यप्व भिन्न भिन्न लक्षण वाले सम्यग्दर्शनादि तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग हैं, एक एक नहीं, ऐसा ग्रर्थ 'मार्गः' इस एक वचन के प्रयोग के तात्पर्य से सिद्ध होता है। यही उक्त वाक्य का ग्रर्थ है। ग्रौर इसी ग्रर्थ में प्रमाण से संशयादिक की निवृत्तिरूप प्रमिति होती है।

#### ग्राप्त का लक्षण---

श्राप्त किसे कहते हैं ? जो प्रत्यक्षज्ञान से समस्त पदार्थों का जाता (सर्वज) है ग्रोर परमहितोपवेशी है वह ग्राप्त है। 'समस्त पदार्थों का जाता' इत्यादि ही ग्राप्त का लक्षण कहने पर श्रुतकेव-लियों में ग्रितिव्याप्ति होती है, क्योंकि वे ग्रागम से समस्त पदार्थों-20 को जानते हैं। इसलिए 'प्रत्यक्षज्ञान से यह विशेषण दिया है। 'प्रत्यक्षज्ञान से समस्त पदार्थों इा जाता' इतना ही ग्राप्त का लक्षण करने पर सिद्धों में श्रितिव्याप्ति है, क्योंकि वे भी प्रत्यक्षज्ञान से ही सम्पूर्ण पदार्थों के जाता हैं, ग्रतः 'परमहितोपदेशी' यह विशेषण कहा है। परम-हित निश्चेयस—मोक्ष है ग्रोर उस मोक्ष के 25 उपदेश में ही ग्ररहन्त की मुख्यरूप से प्रवृत्ति होती है, ग्रन्थ

विषय में तो प्रक्ष्म के भ्रमुसार गौणरूप से होती हैं। सिद्ध परमेष्ठी ऐसे नहीं हैं—वे निःश्रेयस का न तो मुख्यरूप से उपदेश देते हैं भ्रौर न गौणरूप से, क्योंकि वे भ्रमुपदेशक हैं। इसलिए 'परम-हितोपदेशी' विशेषण कहने से उनमें भ्रतिव्याप्ति नहीं होती। श्राप्त के सद्भाव में प्रमाण पहले ही (द्वितीय प्रकाशमें) प्रस्तुत कर 5 भ्राये हैं। नैयायिक भ्रादि के द्वारा माने गये 'भ्राप्त' सर्वज्ञ न होने से श्राप्ताभास हैं—सच्चे श्राप्त नहीं हैं। ग्रतः उनका व्यवच्छेद (निराकरण) 'प्रत्यक्षज्ञान से सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञाता' इस विशेषण से ही हो जाता है।

शङ्का—नैयायिकों के द्वारा माना गया ग्राप्त क्यों सर्वज्ञ 10 नहीं है ?

समाधान—नैयायिकों ने जिसे ग्राप्त माना है वह ग्रापने जान का जाता नहीं हैं, क्योंकि उनके यहाँ ज्ञान को ग्रस्वसंवेदी—ज्ञानान्तरवेद्य माना गया है। दूसरी बात यह है कि उसके एक ही जान है उसकी जानने वाला ज्ञानान्तर भी नहीं है। ग्रन्यथा उनके ग्रभिमत ग्राप्त में 15 दो जानों के सद्भाव का प्रसङ्ग ग्रायेगा ग्रौर दो ज्ञान एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि सजातीय दो गुण एक साथ नहीं रहते ऐसा नियम है। ग्रतः जब वह विशेषणभूत ग्रपने ज्ञान को ही नहीं जानता है तो उस ज्ञानविशिष्ट ग्रात्मा को (ग्रपने को) कि 'मैं सर्वज हूँ' ऐसा कैसे जान सकता है? इस प्रकार जब वह ग्रनात्मज है तब 20 ग्रसवंज ही है—सर्वज नहीं हैं। ग्रौर सुगतादिक सच्चे ग्राप्त नहीं हैं, इसका विस्तृत निरूपण ग्राप्तभीमांसाविवरण—ग्रष्टशतो में श्री-ग्रक्त वहं ग्रीर ग्राप्त वहां किया गया। वाक्य का

लक्षण दूसरे शास्त्रों में प्रसिद्ध है, इस कारण उसका भी यहाँ लक्षण नहीं किया जाता है।

#### श्रर्थ का लक्षण ग्रीर उसका विशेष कथन--

प्रश्नं किसे कहते हैं ? प्रनेकान्त को प्रश्नं कहते हैं। प्रयात् जो उपनेकान्त स्वरूप है उसे प्रश्नं कहते हैं। यहां 'अर्थ' यह लक्ष्य का निर्देश है, उसी को अभिष्ये अर्थात् कहा जाने वाला भी कहते हैं। 'अनेकान्त' यह लक्षण का कथन है। जिसके अथवा जिसमें अनेक अन्त अर्थात् धर्म—सामान्य, विशेष, पर्याय और गुण पाये जाते हैं उसे अनेकान्त कहते हैं। तात्पर्य यह कि सामान्यादि अनेक धर्म वाले पदार्थ को अनेकान्त कहते हैं। 'धट घट' 'गो गो' इस प्रकार के अनुगत व्यवहार के विषयभूत सदृश परिणामात्मक 'घटत्व' 'गोत्व' आदि अनुगत स्वरूप को सामान्य कहते हैं। वह 'घटत्व' स्थूल कम्बुग्रीवादि स्वरूप तथा 'गोत्व' सास्ना अदि स्वरूप ही है। अत्र तथ्व घटत्वादि सामान्य घटादि व्यक्तियों से न सर्वथा भिम्न है, न नित्य है और न एक तथा अनेकों में रहने वाला है। यदि वैसा माना जाय तो अनेकों दूषण आते हैं, जिन्हें दिग्नाग ने निम्न कारिका के द्वारा प्रदिशत किया है:—

१ परस्पर में अपेक्षा रखने वाले पदों के निरपेक्ष समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे—'गाय को लाख्रों यहाँ 'गाय को' श्रोर 'लाख्रों' ये दोनों पद एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं तभी वे बिवक्षित अर्थ का बोघ कराने में समर्थ हैं तथा इस अर्थ के बोघ में अन्य वाक्यान्तर की अपेक्षा नहीं होती इसलिए उक्त दोनों पदों का समूह निरपेक्ष भी है।

२ प्रमेयकमलमार्त्तण्डादिक में ।

न याति न च तत्रास्ते न पश्चादस्ति नांशवत् । जहाति पूर्व नाधारमहो व्यसनसन्तिः ।।

श्रर्थात-वह गोत्वादि सामान्य शावलेयादि व्यक्तियों से यदि सर्वथा भिन्न, नित्य, एक और अनेकवित्त है तो जब एक गौ उत्पन्न हुई तब उसमें गोत्व कहाँ से भ्राता है ? भ्रन्यत्र से भ्रा नहीं सकता, 5 क्योंकि उसे निष्क्रिय माना है। उत्पन्न होने के पहले गोत्व वहाँ रहता नहीं, क्योंकि गोत्व सामान्य गौ में ही रहता है। प्रन्यथा, देश भी गोत्व के सम्बन्ध से गौ हो जायेगा। गोपिण्ड के साथ उत्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नित्य माना है, ग्रन्यथा उसके ग्रनित्यता का प्रसङ्ग ग्रायगा । ग्रंशवान् है नहीं, क्योंकि उसे निरंश स्वीकार किया 10 है। नहीं तो सांशत्व का प्रसङ्घ ग्रावेगा। यदि वह पूर्व पिण्ड को छोड़ कर नृतन गौ में भ्राता है तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्व पिण्ड का त्याग नहीं माना है। ग्रन्यथा पूर्व गोपिण्ड--गौ, ग्रगौ --गोत्वश्चन्य हो जायगा, फिर उसमें 'गौ' व्ववहार नहीं हो सकेगा। इस तरह गोत्वादि सामान्य को व्यक्ति से सर्वथा भिन्न, नित्य 15 भीर एक मानने में भ्रनेक विध दुषण प्रसक्त होते हैं। श्रतः स्थल श्रीर कम्बुग्रीवा ग्रादि ग्राकार के तथा सास्ना ग्रादि के देखने के बाद ही यह 'घट है' 'यह गौ है' इत्यादि श्रनगत प्रत्यय होने से सदश परि-णामरूप ही घटत्व-गोत्वादि सामान्य है श्रौर वह कथञ्चित् भिन्न-श्रभिन्न, नित्य-श्रनित्य श्रौर एक-श्रनेक रूप है। इस प्रकार के 20

१ 'नायाति' पाठान्तरम् ।

२ कारिका का शब्दार्थ यह है कि 'गोत्वादि सामान्य दूसरी गौ में अन्यत्रसे जाता नहीं, न वहाँ रहता है, न पीछे पैदा होता है, न अंशोंवाला है, और न पहलेके अपने आश्रयको छोड़ता है फिर भी उसकी स्थिति है— वह सम्बद्ध हो जाता है; यह कैसी ब्यसनसन्तति—कदाग्रहपरम्परा है।'

सामान्य के मानने में उपर्युक्त कोई भी दूषण नहीं भ्राता है। विशेष भी सामान्य की ही तरह 'यह स्थूल घट है' 'यह छोटा है' इत्यादि व्यावृत्त प्रतीति का विषयभूत घटादि ब्यक्तिस्वरूप ही है। इसी बात को भगवान माणिक्यनन्दि भट्टारक ने भी कहा है कि — "वह भ्रर्थ 5 सामान्य ग्रोर विशेषरूप है।"

परिणमन को पर्यांय कहते हैं। उसके दो भेद हैं—१ श्रयंपर्याय श्रौर २ व्यञ्जनपर्याय। उनमें भूत झौर भविष्य के उल्लेख
रिहत केवल वर्तमानकालीन वस्तुस्वरूप को श्रथंपर्याय कहते हैं
श्रयात् वस्तुश्रों में प्रतिक्षण होने वाली पर्यायों को श्रयंपर्याय कहते हैं।
श्राचार्यों ने इसे ऋजुसूत्र नय का विषय माना है। इसी के एक देश को
मानने वाले क्षणिकवादी बौद्ध हैं। ब्यक्ति का नाम ब्यञ्जन है, श्रौर
जो प्रवृत्ति-निवृत्ति में कारणभूत जल के ले श्राने श्रादिरूप श्रयंक्रियाकारिता है वह ब्यक्ति है, उस ब्यक्ति से युक्त पर्याय को व्यंजनपर्याय कहते हैं। श्रयात् जो पदार्थों में प्रवृत्ति झौर निवृत्ति जनक
15 जलानयन झादि श्रयंक्रिया करने में समर्थ पर्याय है उसे ब्यंजनपर्याय
कहते हैं। जैसे— मिट्टी झादि का पिण्ड, स्थास कोश, कुशूल, घट श्रौर
कपाल झादि पर्याय हैं।

जो सम्पूर्ण द्रव्य में व्याप्त होकर रहते हैं श्रौर समस्त पर्यायों के साथ रहने वाले हैं उन्हें गुण कहते हैं। श्रौर वे वस्तुत्व, रूप, 20 गन्ध श्रौर स्पर्श ग्रादि हैं। ग्रर्थात् वे गुण दो प्रकारके हैं—१ सामान्य-गुण श्रौर २ विशेषगुण। जो सभी द्रव्यों में रहते हैं वे सामान्य गुण हैं श्रौर वे वस्तुत्व, प्रमेयत्व ग्रादि हैं। तथा जो उसी एक द्रव्य में रहते हैं वे विशेषगुण कहलाते हैं। जैसे—रूप-रसादिक। मिट्टी के साथ सदैव रहने वाले वस्तुत्व व रूपादि तो पिण्डादि पर्यायों के साथ भी 25 रहते हैं, किन्तु पिण्डादि स्थासादिक के साथ नहीं रहते हैं। इसी-

लिये पर्यायों का गुणों से भेद है। प्रर्थात् पर्याय ग्रीर गुण में यही भेद है कि पर्यायें कमवर्ती होती हैं ग्रीर गुण सहभावी होते हैं तथा वे द्रव्य भ्रौर पर्याय के साथ सर्वव रहते हैं। यद्यपि सामान्य और विशेष भी पर्याय हैं श्रीर पर्यायों के कथन से उनका भी कथन हो जाता है- उनका पृथक् कथन करने की ग्रावश्यकता 5 नहीं है, तथापि सङ्क्षेतज्ञान में कारण होने ग्रौर जुदा जुदा शब्द-व्यवहार होने से इस ग्रागम प्रस्ताव में (ग्रागम प्रमाण के निरूपण में) सामान्य श्रौर विशेष का पर्यायों से पृथकु निर्देश किया है। इन सामान्य श्रीर विशेषरूप गुण तथा पूर्वायों का श्राश्रय द्रव्य है। क्योंकि "जो गण भ्रौर पर्याय वाला है वह द्रव्य है" ऐसा ब्राचार्य महाराज का ब्रादेश (उपदेश) है। वह द्रव्य भी 'सत्त्व' प्रथात् सत् ही है; क्योंकि "जो सत्त्व है वह द्रव्य है" ऐसा ग्रक-लङ्कदेव का वचन है। द्रव्य भी संक्षेप में दो प्रकारका है-जीव द्रव्य भ्रौर भ्रजीव द्रव्य। श्रौर ये दोनों ही द्रव्य उत्पत्ति, विनाश तथा स्थितिवान् हैं, क्योंकि ''जो उत्पाद, ब्यय ग्रीर ध्रीव्य 15 से सहित है वह सत् हैं ऐसा निरूपण किया गया है। इसका खुलासा इस प्रकार है:--जीव द्रव्य के स्वर्ग प्राप्त कराने वाले पुण्य कर्म ( देवगति, देवाय ग्रादि ) का उदय होने पर मन्ष्य स्व-भाव का विनाश होता है, दिव्य स्वभाव का उत्पाद होता है श्रौर चंतन्य स्वभाव स्थिर रहता है। जीव द्रव्य यदि मन्ष्यादि पर्यायों 20 से सर्वथा एकरूप ( ग्रिभिन्न ) हो तो पुण्य कर्म के उदय का कोई फल नहीं हो सकेगा; क्योंकि वह सदैव एकसा ही बना रहेगा-मनुष्य स्वभाव का विनाश ग्रौर देव पर्याय का उत्पाद ये भिन्न परिणमन उसमें नहीं हो सकेंगे। श्रीर यदि सर्वथा भिन्न हो तो पुण्यवान्-पुण्यकर्ता दूसरा होगा ग्रौर फलवान्-फलभोक्ता दूसरा, 25 इस तरह पुण्य कर्म का उपार्जन करना भी ब्यर्थ हो जायगा । परोप-

कार में भी जो प्रवृत्ति होती है वह अपने पुण्य के लिए ही होती है। इस कारण जीव द्रव्य की अपेक्षा से अभेद है और मनुष्य तथा देव पर्याय की अपेक्षा से भेद है, इस प्रकार भिन्न भिन्न नयों की दृष्टि से भेद और अभेद के मानने में कोई विरोध नहीं है, दोनों प्रामाणिक 5 हैं—प्रमाणयुक्त हैं।

इसी तरह मिट्टीरूप ग्रजीव द्रब्य के भी मिट्टी के पिण्डाकार का विनाश, कम्बुग्रीवा म्रादि म्राकार की उत्पत्ति भ्रौर मिट्टीक्प की स्थिति होती है। ग्रतः यह सिद्ध हुग्रा कि ग्रजीव द्रव्य में भी उत्पत्ति, विनाश श्रौर स्थिति ये तीनों होते हैं। स्वामी समन्तभद्र 10 के मत का भ्रनुसरण करने वाले वामन ने भी कहा है कि समीचीन उपदेश से पहले के श्रज्ञान स्वभाव को नाश करने श्रौर श्रागे के तत्त्वज्ञान स्वभाव के प्राप्त करने में जो समर्थ ग्रात्मा है वही शास्त्र का ग्रधिकारी है। जैसा कि उसके इस वाक्य से प्रकट है:--"न शास्त्रमसद्द्रव्येष्वर्थवत्" म्रथात् --शास्त्र ग्रसद् द्रव्यों में (जो 15 जीव प्रज्ञान स्वभाव के दूर करने श्रीर तत्त्वज्ञान स्वभाव के प्राप्त करने में समर्थ नहीं है उसमें) प्रयोजनवान् नहीं है-कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप वस्तु प्रमाणवाक्य का विषय है और इसलिए वह अर्थ सिद्ध होती है। अतएव इस प्रकार अनुमान करना चाहिए कि समस्त पदार्थ भ्रानकान्त स्वरूप हैं, क्योंकि वे सत् हैं, 20 जो ग्रनेकान्तस्वरूप नहीं है वह सत् भी नहीं है, जंसे - ग्राकाश का कमल।

शङ्का---यद्यपि कमल ग्राकाश में नहीं है तथापि तालाब में है। ग्रतः उससे (कमल से) 'सत्त्व' हेतु की व्यावृत्ति नहीं हो सकती है ?

समाधान—यदि ऐसा कहो तो यह कमल अधिकरण विशेष-25 की अपेक्षा से सत् और असत् दोनों रूप होने से अनेकान्तस्वरूप सिद्ध हो गया और उसे अन्वयदृष्टान्त आपने ही स्वीकार कर लिया। इससे ही आपको सन्तोष कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि इस कहने से भी वस्तु अनेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती है।

पहले जिस 'सम्पादर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' वाक्व का उवाहरण दिया गया है उस वाक्य के द्वारा भी 'सम्पादर्शन, सम्पाज्ञान 5 और सम्यक्वारित्र इन तीनों में मोक्षकारणता ही है, संसारकारणता नहीं' इस प्रकार विषयविभागपूर्वक ( ग्रंपेक्षाभेदसे ) कारणता और प्रकारणता का प्रतिपादन करने से वस्तु प्रनेकान्त स्वरूप कही जाती है। यद्यपि उक्त वाक्य में श्रवधारण करने वाला कोई एवकार जैसा शब्द नहीं है तथापि "सवं वाक्यं सावधारणम्" श्रर्थात् 10— 'सभी वाक्य श्रवधारण सहित होते हैं' इस न्याय से उपर्युक्त वाक्य के द्वारा भी सम्यव्दर्शनादि में मोक्षकारणता का विधान और संसारकारणता का निषेध स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण—प्रत्यक्ष, श्रनुमान श्रीर झागम—से यह सिद्ध हुन्ना कि वस्तु श्रनेकान्तस्वरूप है।

नयका लक्षण, उसके भेद धौर सप्तभङ्गी का प्रतिपादन-

प्रमाण का विस्तार से वर्णन करके श्रव नयों का विश्लेषणपूर्वक कथन किया जाता है। नय किसे कहते हैं? प्रमाण से
जाने हुये पदार्थ के एक देश (श्रंश) को ग्रहण करने वाले जाता के
श्रिभिप्रायिवशिष को नय कहते हैं। क्योंकि ''ज्ञाता का ग्रिभिप्राय नय 20
है'' ऐसा कहा गया है। उस नय के संक्षेप में दो भेद हैं—१ द्रव्याधिक
ग्रीर २ पर्यायाधिक। उनमें द्रव्याधिक नय प्रमाण के विषयभूत
द्रव्य-पर्यायात्मक, एकानेकात्मक श्रनेकान्तरूप ग्रवं का विभाग
करके पर्यायाधिक नय के विषयभूत भेद को गौण करता हुआ
उसकी स्थित मात्र को स्वीकार कर अपने विषय द्रव्य को ग्रभेद- 25

रूप व्यवहार कराता है, भ्रन्य नय के विषय का निषेध नहीं करता। इसीलिए "दूसरे नय के विषय की अपेक्षा रखने वाले नय की सत् नय-सम्यक नय ग्रथवा सामान्य नय" कहा है। जैसे-यह कहना कि 'सोना लाग्नो'। यहाँ द्रव्याधिकनय के ग्रभिप्राय से 'सोना 5 लाभ्रो' के कहने पर लाने वाला कड़ा, कुण्डल, केयर इनमें से किसी को भी ले प्राने से कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि सोनेरूप से कड़ा ब्रादि में कोई भेद नहीं है। पर जब पर्यायाधिकनय की विवक्षा होती है तब द्रव्यार्थिक नय को गौण करके प्रवृत्त होने वाले पर्यायार्थिक-नय की ग्रपेक्षा से 'क्रण्डल लाग्रो' यह कहने पर लाने वाला कड़ा 10 म्रादि के लाने में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि कड़ा म्रादि पर्याय से कुण्डल पर्याय भिन्न है। झतः द्रव्यार्थिक नय के ग्राभिप्राय (विवक्षा) से सोना कथञ्चित् एकरूप हो है, पर्यायाधिक नय के श्रिभप्राय से कथञ्चित् ग्रनेकरूप ही है, ग्रीर कम से दोनों नयों के श्रिभिप्राय से कथञ्चित् एक और धनेकरूप है। एक साथ दोनों नयों के अभि-15 प्राय से कर्यचित ग्रवक्तव्यस्वरूप है; क्योंकि एक साथ प्राप्त हुये दो नयों से विभिन्न स्वरूप वाले एकत्व ग्रौर ग्रनेकत्व का विचार ग्रयवा कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुये दो शब्दों के द्वारा घट के प्रधानभूत भिन्न स्वरूप वाले रूप ग्रीर रस इन दो धर्मों का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। ग्रतः एक साथ प्राप्त द्रव्याधिक 20 और पर्यायायिक दोनों नयों के श्रिभन्नाय से सोना कथंचित श्रवक्तव्य-स्वरूप है। इस ग्रवक्तव्यस्वरूप को द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक ग्रीर ब्रब्याथिक-पर्यायाधिक इन तीन नयों के ग्रभिप्राय से ऋमज्ञः प्राप्त हुए एकत्वादि के साथ मिला देने पर सोना कथंचित एक ग्रौर भवन्तव्य है, कथंचित् भनेक भीर भवन्तव्य है तथा कथंचित् एक, 25 अनेक ग्रीर भवक्तव्य है, इस तरह तीन नयाभिप्राय भीर हो जाते हैं, जिनके द्वारा भी सोने का निरूपण किया जाता है। नयों के कथन करने की इस शैली (व्यवस्था) को ही सप्तभङ्गी कहते हैं। यहां 'भङ्ग' शब्द वस्तु के स्वरूपविशेष का प्रतिपादक है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक वस्तु में नियत सात स्वरूप-विशेषों का प्रति-पादन करने वाला शब्द-समृह सप्तभङ्गी है।

शङ्का-एक वस्तु में सात भङ्गों (स्वरूप ग्रथवा धर्मी) का सम्भव कंसे है?

समाधान — जिस प्रकार एक ही घटादि में घट रूप वाला है, रस वाला है, गन्ध वाला है ग्रीर स्पर्श वाला है, इन जुदे-जुदे व्यव-हारों के कारणभूत रूपवत्त्व (रूप) धादि स्वरूपभेद सम्भव हैं उसी 10 प्रकार प्रत्येक वस्तु में होने वाले एक, धनेक, एकानेक, ध्रवक्तव्य धादि व्यवहारों के कारणभूत एकत्व, ध्रनेकत्व धादि सात स्वरूपभेद भी सम्भव हैं।

इसी प्रकार परम द्रव्यायिक नयके श्रीभप्राय का विषय परम-द्रव्यसत्ता—महासामान्य है। उसकी श्रपेका से "एक ही श्रद्धितीय 15 बहा है, यहाँ नाना-श्रतेक कुछ भी नहीं है" इस प्रकार का प्रतिपादन किया जाता है; क्योंकि सद्रूप से चेतन श्रीर श्रचेतन पदार्थों में भेद नहीं है। यदि भेद माना जाय तो सद् से भिन्न होने के कारण वे सब श्रसत् हो जाएँगे।

ऋजुसूत्रनय परमपर्यायाधिक नय है। वह भूत और भविष्य के 20 स्पर्श से रहित शुद्ध — केवल वर्त्तमानकालीन वस्तुस्वरूप को विषय करता है। इस नय के अभिप्राय से ही बौद्धों के अणिकवाद की सिद्धि होती है। ये सब नयाभिप्राय सम्पूर्ण अपने विषयभूत अशेषात्मक अनेकान्त को, जो प्रमाण का विषय है, विभक्त करके लोकव्यव-हार को कराते हैं कि वस्तु इव्यरूप से — ससासामान्य की अपेक्षा से 25

कयंचित् एक ही है, ग्रानेक नहीं है। तथा पर्यायरूप से—ग्रवान्तर-सत्तासामान्यरूप विशेषों की ग्रापेक्षा से वस्तु कथंचित् नाना (ग्रानेक) ही है, एक नहीं है। तात्पर्य यह है कि तत्तत् नयाभिप्राय से ब्रह्म-वाद (सत्तावाद) और क्षणिकवाद का प्रतिपादन भी ठीक है। यही 5 ग्राचार्य समन्तभद्र स्वामी ने भी निरूपण किया है कि "हे जिन! ग्रापके मत में श्रानेकान्त भी प्रमाण ग्रीर नय से ग्रानेकान्तरूप सिद्ध होता है, क्योंकि प्रमाण की ग्रापेक्षा ग्रानेकान्तरूप है ग्रीर ग्रापित नयकी ग्रापेक्षा एकान्तरूप है।

प्रतियत प्रनेक घर्मविशिष्ट वस्तु को विषय करने वाला प्रमाण है ग्रौर नियत एक धर्मविशिष्ट वस्तु को विषय करने वाला नय है। यदि इस जैन-सरणि—जैनमत की नय-विवक्षा को न मानकर सर्वथा एक ही ग्रद्वितीय ब्रह्म है, ग्रनेक कोई नहीं है, कथि व्यत्—किसी एक ग्रपेक्षा से भी ग्रनेक नहीं है, यह ग्राग्रह किया जाय—सर्वथा एकान्त माना जाय तो यह ग्रथिभास है—मिथ्या ग्रथं है ग्रौर इस ग्रथं का कथन करने वाला वचन भी ग्रागमाभास है, क्यों-कि वह प्रत्यक्ष से ग्रौर 'सत्य भिन्न है तत्त्व भिन्न' है इस ग्रागम से बाधितविषय है। इसी प्रकार 'सर्वथा भेद ही है, कथि ग्रिम स्रभेद नहीं है' ऐसा कथन भी वैसा ही समझना चाहिए। ग्रथित् सर्वथा भेद ( ग्रनेक ) का मानना भी ग्रथिभास है ग्रौर उसका प्रतिपादक वचन भी ग्रागमाभास है; क्योंकि सद्रूप से भी भेद मानने पर ग्रसत् का प्रसङ्ग ग्रायेगा ग्रौर उसमें ग्रथिकिया नहीं बन सकती है।

शङ्का-एक एक ग्रभिप्राय के विषयरूप से भिन्न भिन्न सिद्ध-होने वाले और परस्पर में साहचर्य की भ्रपेक्षा न रखने पर मिथ्या-25 भूत हुये एकत्व, भ्रनेकत्व ग्रादि वर्मों का साहचर्यरूप समूह, भी जो कि अनेकान्त है, मिथ्या ही है। तात्पर्य यह कि परस्पर निरमेक्ष एकत्वादिक एकान्त जब मिथ्या हैं तब उनका समूहरूप अनेकान्त भी मिथ्या ही कहलायेगा, वह सम्यक् कैसे हो सकता है ?

समाधान-वह हमें इष्ट है। जिस प्रकार परस्पर के उपकार्य- 5 उपकारकभाव के बिना स्वतन्त्र होने से श्रीर एक दूसरे की श्रपेक्षा न करने पर वस्त्ररूप भवस्था से रहित तन्तुओं का समह शीतनिवा-रण (ठण्ड को दूर करना) भ्रादि कार्य नहीं कर सकता है उसी प्रकार एक दूसरे की भ्रपेक्षा न करने पर एकत्वादिक धर्म भी यथार्थ ज्ञान कराने भ्रादि म्रथंकिया में समर्थ नहीं हैं, इसलिए उन पर- 10 स्पर निरपेक्ष एकत्वादि धर्मों में कथंचितु मिथ्यापन भी सम्भव है। भ्राप्तमीमांसा में स्वामी समन्तभद्राचार्य ने भी कहा है कि 'निथ्याभूत एकान्तों का समृह यदि मिथ्या है तो वह मिथ्या एका-न्तता-परस्पर निरपेक्षता हमारे (स्याद्वादियों के ) यहाँ नहीं है; क्योंकि जो नय निरपेक्ष हैं वे मिथ्या हैं--सम्यक नहीं हैं श्रीर 15 जो सापेक्ष हैं--एक दूसरे की भ्रपेक्षा सहित हैं वे वस्तू हैं--सम्यक नय हैं ग्रौर वे ही ग्रर्थिकयाकारी हैं। तात्पर्य यह हुन्ना कि निरपेक्ष नयों के समृह को मिथ्या मानना तो हमें भी इष्ट है, पर स्याद्वादियों ने निरपेक्ष नयों के समूह को ग्रनेकान्त नहीं माना किन्तु सापेक्ष नयों के समूह को अनेकान्त माना है; क्योंकि वस्तु प्रत्यक्षादि 20 प्रमाणों से ग्रनेक धर्मात्मक ही प्रतीत होती है, एक धर्मात्मक नहीं ।

ग्रतः यह सिद्धान्त सिद्ध हुग्रा कि 'नय ग्रीर प्रमाण से वस्तु-की सिद्धि होती है—पदार्थों का यथावत् निर्णय होता है।' इस प्रकार ग्रागम प्रमाण समाप्त हुग्रा। ग्रन्थकार का ग्रन्तिम निवेदन---

मेरे कृपालु गुरुवर्य श्रीमान् वर्द्धमान भट्टारक के श्रीचरणों के प्रसाद से यह न्याय-दीपिका पूर्ण हुई।

इस प्रकार श्रीमान् स्राचार्य वर्द्धमान भट्टारक गुरुकी कृषा
त से सरस्वती के प्रकर्ष को प्राप्त श्रीग्राभिनव धर्मभूषणाचार्य-विरचित न्यायदीपिका में परोक्षप्रमाण का

प्रकाश करने वाला तीसरा प्रकाश पूर्ण हुआ।

न्यायदीपिका समाप्त हुई।



# परिशिष्ट

---o::\$8::o---

## १. न्यायदोपिका में श्राये हुए ग्रवतरण-वाक्यों की सूची-

| <b>ग्रवतरण-वाक्य</b>                   | पृष्ठ  | भ्रवतरण-वाक्य               | वृष्ठ       |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|
| ग्रक्षं नाम चक्षुरादिक-                | ३७     | गुणपर्ययवद्द्रव्यम्         | <b>१</b> २२ |
| ग्रक्षेम्यः परावृत्तं परोक्ष <b>म्</b> | 3 €    | ज्ञानोत्पादकहेत्वनतिरिक्त-  | १५          |
| <b>ग्रदृष्टादयः कस्यचित्-</b>          | 88     | तत्रात्मभूतमग्नेरौष्ण्य-    | દ્          |
| ग्रनधिगततथाभूतार्थ-                    | १८     | तन्मे प्रमाणं शिवः          | २०          |
| ग्रनुभूतिः प्रमाणम्                    | 38     | तात्पर्यमेव वचिस            | ११२         |
| ग्रनेकार्थनिश्चता-                     | ₹ १    | त्वन्मतामृतबा ह्यानां       | ४६          |
| <b>ग्र</b> नेकान्तोऽप्यनेकान्तः        | १२८    | दृष्टोऽपि समारोपात्तादृक्   | १४          |
| ग्रन्यथानुपपत्त्येक-                   | ६ ह    | द्विविधं सम्यग्ज्ञानम्      | १न          |
| ग्रन्यथानुपपत्त्येक-                   | ७१     | न याति न च तत्रास्ते        | 399         |
| ग्रन्यथानुपपन्नत्वं                    | ४३     | नयान्तरविषयसापेक्षः         | १२६         |
| ग्रन्यथानुपपन्नत् <b>वं</b>            | ६४     | नयो ज्ञातुरभिप्रायः         | १२४         |
| श्रविसंवादिज्ञानं प्रमाणम्             | १८     | न शास्त्रमसद्द्रव्येषु      | १२४         |
| ग्रसिद्धादिदोषपञ्चक-                   | 60     | नार्थालोकौ कारणम्           | २६          |
| ग्र. द्ये परोक्षम्                     | २४, ३८ | निर्मलप्रतिभासत्वमेव        | २४          |
| इदमेव हि प्रमाणस्य                     | ११     | निराकारं दर्शनं साकारं ज्ञा | नम् १४      |
| इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं             | ₹8     | निरुपाधिकः सम्बन्धो व्यापि  | तः११०       |
| उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्              | १२२    | परस्परव्यतिकरे सति          | Ę           |
| एतद्द्वयमेवानुमाना ङ्गम्               | 50     | परोपदेशसापेक्षं             | घ२          |
| करणाघारे चानट्                         | ११     | परोपदेशाभावेऽपि             | ৬২          |
| कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्ष           | म् २५  | प्रपिज्ञाहेतूदाहरणो-        | ७७          |

| ग्रवतरण-वाक्य            | वृष्ठ       | ग्रवतरण-वाक्य               | पृष्ठ      |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| प्रत्यक्षमन्यत्          | ३८          | सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रणि   | ११३        |
| प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः  | २४          | सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य | ३६         |
| प्रमाकरणं प्रमाणम्       | २०          | संशयो हि निर्णयविरोघी       | ३२         |
| प्रमाणनयैरिंघगमः         | 8           | साध <b>क</b> तमं करणम्      | <b>१</b> ३ |
| प्रमाणादिष्टसंसिद्धि-    | १७          | साधनात्साघ्यविज्ञान-        | ६७         |
| प्रयोगपरिपाटी तु         | <b>5</b> ?  | साधनाव्यापकत्वे सति         | ११०        |
| प्रसिद्धो धर्मी          | ७३          | साधनाश्रययोरन्यतरत्वे       | २१         |
| भावैकान्ते               | ५०          | साध्यसन्देहापनोदार्थ        | 5 १        |
| मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न | १३०         | साध्यसाधनसम्बन्धा-          | ६२         |
| यदा भावसाधनं             | 39          | साध्यं शक्यमभिप्रेत-        | 90         |
| लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्    | ६६          | साध्याविनाभावित्वेन         | 93         |
| विकल्पसिद्धे तस्मिन्     | ७४          | सामान्यविशेषात्मा तदर्थः ४  | २,१२०      |
| विस्मरणसंशय-             | ५४          | सूक्ष्मान्तरितदूरार्था      | ४१         |
| स त्वमेवाऽसि निर्दोषो    | ४७          | स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः      | ४०         |
| सत्यं भिदा तत्त्वं भिदा  | १२६         | स्वावरणक्षयोपशम-            | २७         |
| सत्त्वं द्रव्यम्         | <b>१</b> २२ | हेतुलक्षणरहिताः             | 55         |
|                          |             |                             |            |

### २. न्यायदीपिका में उल्लिखित ग्रन्थों की सूची-

| ग्रंथनाम                   | पृष्ठ     | ग्रंधनाम                    | पृष्ठ     |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| श्राप्त-मीमांसा            | 88,40,830 | तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकभाष्य | r şx      |
| <b>ग्राप्तमीमांसाविवरण</b> | ११५       | तत्त्वार्थसूत्र             | ሄ         |
| कारुण्यकलिका               | १११       | न्यायबिन्दु                 | १=        |
| जैनेद्र                    | १३        | न्यायविनिश्चय               | २४, ७०    |
| तत्त्वार्थराजवात्तिकभ      | ाष्य ३५   | पत्र-परीक्षा                | = 8       |
| तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक     | ६७        | परोक्षा-मुख २६              | 33 \$ \$, |

|                                                           | शिष्ट        | २३३                     |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|
| ग्रंथनाम                                                  | पृष्ठ        | ग्रंथनाम                | पृष्ठ |
| प्रमाण-निर्णय                                             | 8 8          | महाभाष्य                | ४१    |
| प्रमाण-परीक्षा                                            | <b>१७</b>    | राजवात्तिक              | ₹ १   |
| प्रमेय-कमल-मार्त्तण्ड ३०,५४<br>भाष्य(तत्त्वार्थराजवात्तिक |              | <b>श्लोकवा</b> त्तिक    | ७१    |
| भाष्य)                                                    | <b>६</b> ,३२ | <b>रलोकवात्तिकभाष्य</b> | ६२    |

#### ३. न्यायदीपिका में उल्लिखित ग्रन्थकारों की सूची-

| ग्रन्थकारनाम           | पृष्ठ       | ग्रंथकारनाम           | पृष्ट   |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| ग्रकलङ्क               | १२२         | शालिकानाथ             | 38      |
| ग्रकलङ्कदेव            | २४, ७०      | श्रीमदाचार्यपाद       | ११५     |
| उदयन                   | २ <b>१</b>  | समन्तभद्रस्वामि       | १२८     |
| कुमारनन्दिभट्टारक<br>- | ६६, ८२      | स्याद्वादविद्यापति    | २४,७०   |
| दिग्नाग                | ११६         |                       | • •     |
| माणिक्यनन्दिभट्टारक    | <b>१</b> २० | स्वामी                | ४१,४७   |
| वात्तिककारपाद          | Ę           | स्वामिसमन्तभद्राचार्य | ८०,१२४, |
| वामन                   | १२४         |                       | १३०     |

#### ४ त्यायदोपिका में भ्राये हुये न्यायवानय---

| न्यायवा <del>व</del> य   | पृष्ठ | न्यायव <del>ाव</del> य ़ | पृष्ठ |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 'उद्देशानुसारेण लक्षणकथन | म्ं द | 'सहस्रशतन्याय'           | દ્દ ૪ |
| 'सर्वं वाक्यं साववारणम्' | १२५   |                          |       |

### ४ न्यायदीपिकागत विशेष नामों तथा शब्दों की सूची-

| नाम शब्द         | पृष्ठ                          | नाम शब्द          | पृष्ठ               |
|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| म्रभियुक्त       | ७३,११३                         | प्रामाणिक         | ६८                  |
| म्रहंत् ४०,      | ४१, ४४ ४५, ४६                  | प्रामाणिकपद्धति   | ६१                  |
|                  | ४०, १०२                        | बालिश             | २ <b>१</b>          |
| श्रहंत्परमेष्ठी  | ४४                             | बाह्य             | <b>አ</b> ጸ          |
| स्रागम ४६,११     | २,११२, <b>१</b> २६,१३ <b>१</b> | बुध               | ६८                  |
| ग्रागमाभास       | १२६                            | बौद्ध             | <b>१</b> ८, ६४, ८४, |
| ग्राचार्य        | १०३                            |                   | ६२, ६४, १२८         |
| ग्राचार्यानुशासन | <b>१</b> २ <b>२</b>            | भाट्ट             | 38                  |
| ग्राप्त          | ४६, ११२, ११३                   | महाशास्त्र        | ሄ                   |
| श्राहंत          | ₹२, ≒३                         | मीमांसक           | १४                  |
| श्राहंतमत        | <b>१</b> ३                     | मेरु              | ४१                  |
| ग्रौदीच्य        | ३२                             | यौग १             | ७, ३१, ६२, ६५       |
| कपिल             | ४०, ४६                         | यौगाग्रसर         | २१                  |
| तन्त्रान्तर      | ११५                            | राम               | ४१                  |
| ताथागत           | २४, =३                         | वर्द्धमान         | <b>१, १</b> ३२      |
| दाक्षिणात्य      | , <b>३</b> २                   | शास्त्र           | ४, १२४              |
| नैयायिक २        | ०, ६६, ७७, ७६,                 | श्रुतकेवलि        | <b>१</b> १३         |
|                  | द४, दद, ११४                    | सिद्ध, सिद्धपरमेष | ठी ११४              |
| नैयायिकमत        | c 3                            | सिद्धान्त         | १३१                 |
| परमहितोपदेशव     | न · ११३                        | सुगत              | ११५                 |
| प्रवचन           | 88                             | सौगत              | १८, २६, ३१          |
| प्राभाकर         | 38                             | संग्रह्ग्रन्थ     | ₹ १                 |

### ६. न्यायदीपिका-गत दार्शनिक एवं लाक्षिएक शब्दों की सूची

| शब्द नाम                   | पृष्ठ      | शब्द नाम           | पृष्ठ           |
|----------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| ग्रकिञ्चित्क <b>र</b>      | १०२        | ग्रर्थपर्याय       | १२०             |
| ग्रतित्र्याप्त             | હ          | म्रलक्ष्य          | ૭               |
| श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष     | ४०         | ग्रवग्रह           | 38              |
| ग्रनध्यवसाय                | 3          | श्रवाय             | ३२              |
| ग्रनभ्यस्त                 | <b>१</b> ६ | ग्रवधिज्ञान        | 38              |
| श्रनात्मभूत                | Ę          | ग्रविनाभाव         | ६२, १०४         |
| म्रनिद्रिय                 | ३३         | ग्रविशदप्रतिभासत्व | ५१              |
| ग्रनिन्द्रियप्रत्यक्ष      | ₹ ₹        | ग्रवैशद्य          | ५१              |
| <b>ग्रनु</b> भव            | ५७         | ग्रव्याप्त         | ৩               |
| ग्रनुमान                   | ६४         | ग्रसत्प्रतिपक्षत्व | <b>ፍ</b> ሂ      |
| श्रनेकान्त                 | ११७        | ग्रसम्भवि          | ঙ               |
| <b>ग्रनेकान्तात्मक</b> त्व | 85         | श्रसिद्ध           | द६, १० <b>०</b> |
| <b>ग्रनैकान्तिक</b>        | द्भ, १०१   | श्रागम             | ११२             |
| भ्रन्तरित                  | ४१         | ग्रात्मभूत         | Ę               |
| ग्रन्यथानुपपत्त <u>ि</u>   | ६६         | ग्राप्त            | ११३             |
| भ्रन्वयदृष्टान्त           | ৩5         | इन्द्रिय           | <b>₹</b> ₹      |
| ग्रन्वयव्यतिरेकी           | 5 &        | इन्द्रियप्रत्यक्ष  | ३३              |
| श्रवाधितविषयत्व            | <b>८</b> ४ | ईहा                | ३२              |
| ग्रप्रसिद्ध                | ६१         | उदाहरण             | १०४             |
| ग्रभिप्रेत                 | ६६         | उदाहरणाभास         | १०५             |
| ग्रम्यस्त                  | १६         | उद्देश             | ሂ               |
| ग्रमुख्य प्रत्यक्ष         | 38         | उपनय               | ७८, १११         |
| श्रर्थ                     | ११६        | उपनयाभास           | ११२             |

#### न्याय-दीपिका

| शब्द नाम             | पृष्ठ               | शब्द नाम         | पुष्ठ       |
|----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| <b>उभयसिद्धधर्मी</b> | ७४                  | न्याय            | _<br>*X     |
| ऊह                   | ६३                  | पक्ष             | ७२, ५३      |
| ऋजुसूत्रनय           | <b>१</b> २ <b>५</b> | पक्षवर्मत्व      | <b>5</b> \$ |
| एकत्वप्रत्यभिज्ञान   | ४६                  | पर्यायाधिक       | १२६         |
| करण                  | <b>१</b> ३          | परतः             | <b>१</b> ६  |
| कालात्ययापदिष्ट      | 50                  | परमपर्यायाथिक    | <b>१</b> २८ |
| केवलज्ञान            | ३६                  | परार्थानुमान     | ७४          |
| केवलव्यतिरेकी        | 03                  | परीक्षा          | 5           |
| केवलान्वयी           | 32                  | परोक्ष           | ५१          |
| क्रमभावनिय <b>म</b>  | ६२                  | पारमार्थिक       | 38          |
| गुण                  | १२१                 | प्रकरणसम         | <b>८७</b>   |
| तर्क                 | ६२                  | प्रतिज्ञा        | ७६, ७=      |
| दूरार्थ              | ४१                  | प्रत्यक्ष        | २३          |
| व्य                  | <b>१</b> २२         | प्रत्यभिज्ञान    | ५६          |
| द्रव्यार्थिक         | १२५                 | प्रमाण           | 3           |
| दृष्टान्त            | १०४                 | प्रमाणसिद्धधर्मी | ६७          |
| घर्मी                | ७३                  | प्रमिति          | <b>१</b> २  |
| घारणा                | ३२                  | प्रामाण्य        | १४          |
| <b>धारावाहिक</b>     | <b>१</b> ३          | मनःपर्यज्ञान     | 38          |
| नय                   | १२५                 | मुख्यप्रत्यक्ष   | ३४          |
| निगमन                | ६६, १११             | युक्ति           | <b>४</b> ७  |
| निगमनाभास            | <b>११</b> २         | योग्यता          | २७          |
| निर्दोषत्व           | ሄሂ                  | लक्ष्य           | . 19        |
| निविकल्पक            | १४, २५              | वस्तु            | ५१          |
| नैर्मल्य             | २४                  | लक्षण            | ય           |

| परिशिष्ट               |             |                      | २३७        |
|------------------------|-------------|----------------------|------------|
| शब्द नाम               | पृष्ट       | शब्द नाम             | वृष्ठ      |
| वाद                    | 50          | सन्दिग्घासिद्ध       | १००        |
| विकल                   | 38          | सन्निकर्ष            | २६, ३०     |
| विकल्पसिद्धधर्मी       | ७३          | सपक्ष                | 53         |
| विपक्ष                 | <b>द</b> ३  | सपक्षसत्त्व          | <b>५</b> ३ |
| विजिगीषुकथा            | ૭ છ         | सप्तभङ्गी            | १२७        |
| विपक्षव्यावृत्ति       | ८ ई         | समारोप               | xx         |
| विपर्यय                | 3           | सविकल्पक             | २४         |
| विरुद्ध ८              | , १०१       | सहभावनियम            | ६२         |
| विशदप्रतिभासत्व        | २४          | संशय                 | 3          |
| विशेष                  | १२०         | सादृश्यप्रत्यभिज्ञान | ५६         |
| वीतरागकथा              | 30          | साधन                 | 33         |
| वैशद्य                 | २४          | साध्य                | ६९         |
| वैसादृश्यप्रत्यभिज्ञान | ५३          | साध्याभास            | 50         |
| व्यञ्जनपर्याय          | १२०         | सांव्यवहारिक         | <b>₹ १</b> |
| व्यतिरेकदृष्टान्त      | ७=          | सूक्ष्मार्थ          | ४१         |
| व्यतिरे कव्याप्ति      | ৩=          | सामान्य              | ११७        |
| ब्यापक                 | १०६         | स्पष्टत्व            | . २४       |
| व्याप्ति ६२, ६३        | , १०४       | स्मृति               | ५६         |
| व्याप्तिसम्प्रतिपत्ति  | १०४         |                      | <b>१</b> ६ |
| व्याप्य                | १०६         | स्वरूपासिद्ध         | १००        |
| शक्य                   | ६६          | स्वार्थानुमान        | <b>ও ?</b> |
| सकलप्रत्यभ             | ३६          | हेतु                 | ७६, ७८, ६० |
| सत्                    | <b>१</b> २२ | हेत्वाभास            | 33         |
|                        |             |                      |            |

#### ७. 'ग्रसाधारएधर्मवचनं लक्षराम्'

ननु असाघारणधर्मवचनं लक्षणं कथं न समीचीनिमिति चेत्, उच्यते; तदेव हि सम्यक् लक्षणं यदव्याप्त्यादिदोषत्रयशून्यम् । न चात्र लक्षणेऽव्याप्त्यादिदोषत्रयाभावः । तथा हि—अशेषैरिप वादिभिर्दण्डी, कुण्डली, वासस्वी देवदत्त इत्यादौ दण्डादिकं देवदत्तस्य लक्षणमुररीिक्रयते । परं दण्डादेरसाधारणधर्मत्वं नास्ति, तस्य पृथाभूतत्वेनापृथाभूतत्वासम्भवात् । अपृथाभृतस्य चासाधारणधर्मत्विमिति तवाभिष्रायः । तथा च लक्ष्यै-कदेशेऽनात्मभूतलक्षणे दण्डादौ असाधारणधर्मत्वस्याभावादव्याप्तिरित्येव तात्पर्यमाश्रित्योवतं ग्रन्थकृता "दण्डादेरतद्धर्मस्यापि लक्षणत्वादिति" ।

किञ्चाव्याप्ताभिधानस्य लक्षणाभासस्यापि शावलेयत्वादेरसाधारण-धर्मत्वादितव्याप्तिः। गोः शावलेयत्वम्, जीवस्य भव्यत्वं, मितज्ञानित्वं वा न गवादीनां लक्षणिमिति सुप्रतीतम्, शावलेयत्वस्य सर्वत्र गोष्ववृत्तेः। भव्य-त्वस्य मितज्ञानित्वस्य वा सर्वजीवेष्ववर्त्तमानत्वादव्याप्तेः। परन्तु शावले-यत्वस्यं भव्यत्वादेविऽसाधारणधर्मत्वमस्ति। यतो हि तेषां गवादिम्यो भिन्नेष्ववृत्तित्वात्। तदितरावृत्तित्वं ह्यसाधारणविमिति। ततः शावले-यत्वादावव्याप्ताभिधाने लक्षणाभासे श्रसाधारणधर्मस्यातिव्याप्तिरिति बोध्यम्।

श्रिप च लक्ष्यधीमवचनस्य लक्षणधर्मवचनेन सामानाधिकरण्याभाव-प्रसङ्गात्। तथा हि—सामानाधिकरण्यं द्विविधम्— शाब्दमार्थं च। यथो-द्वियोरेकत्र वृत्तिस्तयोरार्थं सामानाधिकरण्यम्, यथा रूप-रसयोः। ययोद्वंयोः शब्दयोश्चैकः प्रतिपाद्योऽर्थस्तयोः शाब्दसामानाधिकरण्यम्, यथा घट-कलशशब्दयोः। सर्वत्र हि लक्ष्य-लक्षणभावस्थले लक्ष्यवचनलक्षणवच-नयोः शाब्दसामानाधिकरण्यं भवति, ताभ्यां प्रतिपाद्यस्यार्थस्यैकत्वात्। यथा उष्णोऽग्निः, ज्ञानी जीवः, सम्यग्जानं प्रमाणम्, इत्यादौ उष्णः, ज्ञानी, सम्यग्जानम्, एतानि लक्षणवचनानि । श्रग्निः, जीवः, प्रमाणम्, एतानि च लक्ष्यचनानि । श्रत्र लक्षणवचनप्रतिपाद्यो योऽर्थः स एव लक्ष्यवचन- प्रतिपाद्यो न भिन्नोऽर्थस्तत्प्रतिपाद्यः। एवं लक्ष्यवचनप्रतिपाद्यो योऽर्थः स एव लक्षणवचनप्रतिपाद्यो न भिन्नः, यतो हि उष्ण इत्युक्ते ग्रग्निरित्युक्त भवति, ग्रग्निरित्युक्ते उष्ण इत्युक्तं भवति, इत्यादि बोध्यम्। ततःचेदं सिद्धं यत्र कुत्राऽपि लक्ष्यलक्षणभावः क्रियेत तत्र सर्वत्रापि लक्षणवचनलक्ष्य-वचनयोः शाब्दसामानाधिकरण्यम्। इत्थं च प्रकृते ग्रसाधारणधर्मस्य लक्षणत्वस्वीकारे लक्षणवचनं धर्मवचनं लक्ष्यवचनं च धर्मवचनं स्यात्। न च लक्षणवचनरूपधर्मवचन-लक्ष्यवचनरूपधर्मवचनयोः शाब्दसामानाधिकरण्यमस्ति, ताभ्यां प्रतिपाद्यार्थस्य भिन्नत्वात्। धर्मवचनप्रतिपाद्यो हि धर्मः, धर्मवचनप्रतिपाद्यश्च धर्मी, तौ च परस्परं सर्वथा भिन्नौ। तथा चासाधारणधर्मस्य लक्षणत्वे न कुत्रापि लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यवचन-लक्षणवचनयोः शाब्दसामानाधिकरण्यं सम्भवति, ततःच शाब्दसामानाधिकरण्याभावप्रयुक्तासम्भवदोषः समापतत्येव। तस्मान्न साधारणासाधारणधर्ममुखेन लक्षणकरणं यौक्तिकम्, ग्रपि तु परस्परव्यतिकरे येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणमित्यकलक्कम्।

#### दः न्यायदीपिकायाः तुलनात्मकटिष्पणानि

पृ० ४ पं० ४ 'उद्देश-लक्षणिनर्देश-परीक्षाद्वारेण'। तुलना—'त्रिविधा
.चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति:—उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति । तत्र नामधेयेन
पदार्थमात्रास्याभिधानमुद्देशः । तत्रोद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम् । लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा'
— न्यायभा० १-१-२ ।

'नामधेयेन पदार्थानामभिवानमुद्देश: । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीय-व्यावर्त्तको धर्मो लक्षणम् । लक्षितस्य यथालक्षणं विचारः परीक्षा'— कन्दली पृ० ३६ ।

'त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उद्देशो लक्षणं परीक्षेति । नाम-धेयेन पदार्थाभिधानमुद्देशः, उद्दिष्टस्य तत्त्वब्यवस्थापको धर्मो लक्षणम्, लक्षितस्य तल्लक्षणमुपपचते न वेति विचारः परीक्षा'-न्यायमं० पृ० ११। 'त्रिधा हि शास्त्राणां प्रवृत्तिः—उद्देशः, लक्षणम्, परीक्षा चेति । तत्र नाममात्रेणार्थानामभिधानमुद्देशः । उद्दिष्टस्य स्वरूपव्यवस्थापको धर्मो लक्षिणम् । उद्दिष्टस्य लक्षितस्य च 'यथावल्लक्षणमुपपद्यते न वा' इति प्रमाणतोऽर्थावधारणं परीक्षा'—न्यायकुमुद० पृ० २१ ।

'त्रयी हि शास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उद्देशो लक्षणं परीक्षा च । तत्र नाम-धेयमात्रकीर्त्तनमुद्देशः । उद्दिष्टस्यासाधारणधर्मवचनं लक्षणम् । ... लक्षितस्य इदिमत्थं भवति नेत्थं इति न्यायतः परीक्षणं परीक्षा'—प्रमाण-मी० पृ० २ ।

'तदेतद्ब्युत्याद्यद्वयं प्रति प्रमाणस्योद्देशलक्षणपरीक्षाः प्रतिपाद्यन्ते, शास्त्रप्रवृत्तेस्त्रिविघत्वात् । तत्रार्थस्य नाममात्रकथनमुद्देशः, उद्दिष्टस्या-साधारणस्वरूपनिरूपणं लक्षणम् । प्रमाणबलात्तत्लक्षणविप्रतिपत्तिपक्ष-निरासः परीक्षा'—लघीय० तात्पर्यं० ५० ६ ।

'नाममात्रेण वस्तुसंकीर्त्तनमुद्देशः । यथा 'द्रव्यम्' 'गुणाः' इति । ग्रसाघारणधर्मो लक्षणम् । यथा गन्धत्वं पृथिव्याः । लक्षितस्य लक्षणं सम्भवति न वेति विचारः परीक्षा' — तर्कसंग्रहपदकृत्य प् ० १ ।

पृ० ६ पं० १ 'परस्परव्यतिकरे' । तुलना—'परस्परव्यतिकरे सित येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम् । हेम-स्यामिकयोर्वणीदिविशेषवत्'— तस्वार्थश्लोक पृ० ३१८ ।

पृ० ६ पं० ४ 'द्विविघं' । तुलना—'तद्द्विविघम्, प्रात्मभूतमनात्म-भूतविकल्पात् । तत्रात्मभूतं लक्षणमग्नेरुष्णगुणवत् । ग्रनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्डवत्'—तस्वार्थक्लोक पृ० ३१८ ।

पृ० ६ पं० २ 'सम्यग्ज्ञानं' । तुलना — 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वा-न्यथानुपपत्तेः' — प्रमाणपरीक्षा पृ० १, प्रमाणनि० पृ० १ ।

पृ० ६ पं० ६ 'संशयः' । तुलना — 'संशयस्तावत् प्रसिद्धानेकविशेषयोः सादृश्यमात्रदर्शनादुभयविशेषानुस्मरणादधर्माच्च किस्विदिति उभयाव-लम्बी विमर्शः संशयः' — प्रशस्तपादभा॰ पृ० ५५, ६६ । 'नानार्थावमश्रंः संशयः'—न्यायमं०पृ० ७ । 'ग्रनुभयत्रोभयकोटिस्पर्शी प्रत्ययः संशयः । ग्रनुभयस्व नावे वस्तुनि उभयान्तपरिमर्शनशीलं ज्ञानं सर्वात्मना शेत इवात्मा यस्मिन् सित स संशयः, यथा ग्रन्थकारे दूरा-दूर्ध्विकारवस्तूपलम्भात् साधक-बाधकप्रमाणाभावे सित 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति प्रत्ययः ।' प्रमाणमी० पृ० ५ ।

पृ०६ पं०७ 'स्थाणुपृष्व'। तुलना—स्थाणुपृष्वयोरूर्घ्वतामात्रसा-दृश्यदर्शनात् वक्रादिविशेषानुपलिब्धतः स्थाणुत्वादिसामान्यविशेषानभिव्य-क्तावुभयविशेषानुस्मरणादुभयत्राकृष्यमाणस्यात्मनः प्रत्ययो दोलायते 'किं-नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्पुष्को वा इति'—प्रशस्तपा० भा० पृ० ६६, ५७ ।

पृ० ६ पं०६ 'विषरीतैक' । तुलना—'ग्रतिस्मस्तदेवेति विषयंयः,यथा गव्येवाश्वः । — प्रशस्तपा० भा० पृ० ८८ । 'ग्रतिस्मस्तदेवेति विषयंयः । यत् ज्ञाने प्रतिभासते तद्रूपरिहते वस्तुनि 'तदेव' इति प्रत्ययो विषयांसरूप-त्वाद्विपर्ययः, यथा धातुवैषम्यान्मधुरादिषु द्रव्येषु तिक्तादिप्रत्ययः, तिमिरा-विदोषात् एकस्मिन्नपि चन्द्रे द्विचन्द्रादिप्रत्ययः । नौयानात् ग्रगच्छत्स्विप गच्छत्प्रत्ययः, ग्राशुभ्रमणादलातादावचकेऽपि चक्रप्रत्यय इति'—प्रमाणमी० पृ० ५ ।

पृ० ६ पं०११ 'किमित्या'। तुलना — 'किमित्यालोचनमात्रमनघ्यव-सायः, प्रशस्तपा० भा० पृ० ६०। 'विशेषानुत्लेख्यनघ्यवसायः। दूरान्ध-कारादिवशादसाधारणधर्मावमर्श्वरहितः प्रत्ययः श्रनिश्चयात्मकत्वादनघ्यव-सायः, यथा 'किमेतत्' इति — प्रमाणमी० पृ० ५।

पृ० ११ पं ० १० 'नन्वेव' । तुलना-'ननु च तिक्रयायामस्त्येवाचेत-नस्यापीन्द्रियलिङ्गादेः करणत्वम्, चक्षुषा प्रमीयते, घूमादिना प्रमीयते इति । तज्ञापि प्रमितिक्रियाकरणत्वस्य प्रसिद्धेरिति'-प्रमाणनि० पृ० १ 'लोकस्ता-वद्दीपेन मया दृष्टं चक्षुषाऽवगतं घूमेन प्रतिपन्नं शब्दान्निश्चितिमिति व्यवहरति ।'--न्यायिक वि० १-२, पृ० ५७ । पृ० १२ पं० १३ 'पुनरुपचारः' । तुलना—म्रचेतनस्य त्विन्द्रिय-लिङ्गादेस्तत्र करणत्वं गवाक्षादेरियोपचारादेव । उपचारुच तद्व्यविक्छित्तौ सम्यग्जानस्येन्द्रियादिसहायतया प्रवृत्तेः'—प्रमाणनि० पृ० २ ।

पृ० १६ पं० ७ 'ग्रम्यस्ते' । तुलना— 'तत्प्रामाण्यं स्वतः परतद्वं — परोक्षामु० १-१३ । 'स्वयमभ्यस्तविषये प्रमाणस्य स्वतः प्रामाण्य-सिद्धः, सकलविप्रतिपत्तीनामिष प्रतिपत्तुरभावात्, ग्रन्यथा तस्य प्रमेये निस्संशयं प्रवृत्त्ययोगात् । तथाऽनभ्यस्तविषये परतः प्रमाणस्य प्रमाण्य-निश्चयात् । तन्निश्चयनिमित्तस्य च प्रमाणान्तरस्याभ्यस्तविषये स्वतः प्रमाण्यत्विसद्धे रनवस्थापरस्पराश्रयणयोरनवकाशात् । 'प्रमाणप० पृ० ६३ ।

पृ० १६ पं० १ 'प्रमाणत्वेनाभिमतेषु' । तुलना— 'व्याप्रियमाणे हि पूर्विवज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित उत्पत्तितो वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमाणता ।' प्रकरणप० पृ० ४३, बृहती पृ० १०३ ।

पृ० १६ पं० ३ 'उत्तरोत्तरक्षण' । तुलना—'न च तत्तत्कालकलाविशिष्टतया तत्राप्यनिधगतार्थत्वमुपपादनीयम्, क्षणोपाधीनामनाकलनात् । न
चाज्ञातेष्विप विशेषणेषु तज्जनितिविशिष्टता प्रकाशते इति कल्पनीयम्,स्वरूपेण तज्जननेऽनागतादिविशिष्टतानुभविदरोधात् ।'—न्यायकुषु० ४-१,
पृ.२।'न च कालभेदेनानिधगतगोचरत्वं धारावाहिकज्ञानानिति युक्तम् ।
परमसूक्ष्माणां कालकलादिभेदानां पिश्चितलोचनैरस्मादृशैरनाकलनात् ।'—
न्यायवात्तिकतात्पर्यं० पृ० २१ । 'धारावाहिकेष्विप उत्तरोत्तरेषां कालान्तरसम्बन्धस्यागृहीतस्य ग्रहणाद् युक्तं प्रामाण्यम् । सन्निप कालभेदोऽतिसूक्ष्मत्वान्न परामृश्यत इति'— शास्त्रदी० पृ० १२४ । (ग्रत्र पूर्वपक्षेणोल्लेखः) । 'धारावाहिकज्ञानानामुत्तरेषां पुरस्तात्तनप्रतीतार्थविषयत्या
प्रामाण्यापाकरणात् । न च कालभेदावसायितया प्रामाण्योपपत्तिः । सतोऽपि
कालभेदस्यातिसौक्ष्म्यादनवग्रहणात् ।'—प्रकरणप० पृ० ४० ।

पृ० २० पं० ५ 'न तु करणं' । तुलना - 'न तत् (ईश्वरज्ञानं) प्रमा-करणमिति त्विष्यत एव, प्रमया सम्बन्धाभावात् । तदाश्रयस्य तु प्रमा-तृत्वमेतदेव यत् तत्ममवायः ।'—न्यायकुमु० ४-५, पृ. २४ ।

पृ० २३ पं० ३ 'विशदप्रतिभासं'। तुलना— 'प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं...'
—लघीय० का० ३, प्रमाणसं० का० २, परीक्षामु० २-१, तत्त्वार्थश्लो०
पृ० १८१ । 'विशदज्ञानात्मकं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षत्वात्, यत्तु न विशदज्ञानात्मकं तन्न प्रत्यक्षम्, यथाऽनुमानादिज्ञानम्, प्रत्यक्षं च विवादाच्यासितम्,
तस्माद्विशदज्ञानात्मकम् ।'—प्रमाणप० पृ० ६७ । प्रमेयक० २-३ । 'तत्र
यत्स्पष्टावभासं तत्प्रत्यक्षम् ।'—न्यायिष० वि० लि० प० ५३८ । प्रमाणनि० पृ० १४ । 'विशदः प्रत्यक्षम् '—प्रमाणमी० पृ० ६ ।

पृ० २४ पं० ५ 'वैशवं' । तुलना— 'प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेष-वत्तया वा प्रतिभासनं वैशवम् ।' -परीक्षामु० २-४ । 'म्रनुमानाधिक्येन विशेषप्रकाशनं स्पष्टत्वम्'—प्रमाणनयत० २-३ । जैनतर्कभा० पृ० २ । प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वैशवम् ।'—प्रमाणमी० पृ० १० ।

पृ० २६ पं० ४ 'ग्रन्वयव्यतिरेक' । तुलना—'तदन्वव्यतिरेकानु-विधानाभावाच्च केशोण्डुकज्ञानत्रन्नक्तञ्चरज्ञानवच्च'—परीक्षामु० २-७।

पृ० २७ पं० ३ 'घटाद्यजन्यस्यापि' । तुलना — ग्रतज्जन्यमपि तत्प्र-काशकं प्रदीपवत्'-परीक्षामु० २-८ । 'न खलु प्रकाश्यो घटादिः स्वप्रकाशकं प्रदीपं जनयति, स्वकारणकलापादेवास्योत्पत्तेः'— प्रमेयक० २-६ ।

पृ०२६ पं० ६ 'चक्षुषो विषयप्राप्ति' । तुलना—'स्पर्शनेन्द्रियादि-वच्चक्षुषोऽपि विषयप्राप्यकारित्वं प्रमाणात्प्रसाध्यते । तथा हि—प्राप्तार्थ-प्रकाशकं चक्षुः बाह्ये न्द्रियत्वात्स्पर्शनेन्द्रियादिवत् ।'-प्रमेयक० २-४ । 'ग्रस्त्येव चक्षुषस्तद्विषयेण सन्निकर्षः, प्रत्यक्षस्य तत्रासत्त्वेऽपि अनुमानत-स्तदवगमात् । तच्चेदमनुमानम्, चक्षुः सन्निकृष्टमर्थं प्रकाशयति बाह्ये-न्द्रियत्वात्त्वगादिवत्'—प्रमाणनि० पृ० १८ । न्यायकुमु० पृ० ७५ । पृ० ३० पं० ३ 'चक्षुरित्यत्र' । तुलना— 'चक्षुश्चात्र धर्मित्वेनोपात्तं गोलकस्वभावं रश्मिरूपं वा ? तत्राद्यविकल्पे प्रत्यक्षवाधाः प्रथंदेशपरिहारेण शरीरप्रदेशे एवास्योपलम्भात्, भ्रन्यथा तद्रहितत्वेन नयनपक्ष्मप्रदेशस्योपलम्भः स्यात् । ग्रथ रश्मिरूपं चक्षुः, तिंह धर्मिणोऽसिद्धिः । न खलु रश्मयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते, भ्रथंवत्तत्र तस्त्वरूपाप्रतिभासनात् ।' प्रमेयकः २-४ । 'भ्रत्र न तावद्गोलकमेव चक्षुस्तद्विषयसन्तिकषंप्रतिभाननस्य प्रत्यक्षेण बाधनात्तेन तत्र तदभावस्यैव प्रतिपत्तेहेंतोश्च तद्वाधितकर्मनिर्देशानन्तरं प्रयुक्ततया कालात्ययापदिष्टतोपनिपातात् ।...रिश्मपरिकरितमिति चेन्न, तस्याद्याप्यसिद्धत्वेन रूपादीनःमित्यादिहेतोराश्रयासिद्ध-दोषात् ।'—प्रमाणनि० पृ० १८

पृ० ३१ पं० ६ 'तत्प्रत्यक्षं द्विविघं' तुलना—,प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः'-लघीय० का० २ । 'तच्चोक्तप्रकारं प्रत्यक्षं मुख्यसं-व्यवहारिकप्रत्यक्षप्रकारेण द्विप्रकारम्'—प्रमेयक० पृ० २२६ । तच्च प्रत्यक्षं द्विविघं सांव्यवहारिकं मुख्यं चेति'—प्रमाणनि० पृ० २३ ।

पृ० ३२ प० १ अवग्रहः' । तुलना—'विषयविषयिसन्निपातानन्तर-माद्यग्रहणमवग्रहः'—लघीय० स्वो० का० ४ । 'तत्राच्यक्तं यथास्विम-न्द्रियः विषयाणामालोचनावधारणमवग्रहः'—तस्वार्याधि० भा० १-१४ । 'विषयविषयिसन्निपातसमयानन्तरमाद्यग्रहणमवग्रहः । विषयविषयिसन्नि-पाते सित दर्शनं भवति, तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रहः ।'—सर्वार्थसिद्धिः १-१४ । तस्वार्थवा० १-१४ । घवला पु० १, पृ. ३५४ । प्रमाणप० पृ० ६८ । प्रमाणमी० पृ० १-१-२६ ।

पृ० ३२ पं० ३ 'ईहा' । तुलना—विशेषाकांक्षा ईहा—**लघोय । का**० ५ । 'प्रवगृहीतेऽयें विषयार्थे कदेशाच्छेषानुगमनं निश्चयविशेषिजज्ञासा चेष्टा ईहा ।'—तत्त्वार्षाधि भा० १-१५ । ग्रवगृहीतेऽयें तिद्वशेषाकाङ्क्षण-मीहा"—सर्वार्थिसि १-१५ । तत्त्वार्थवा । १-१५ । तत्त्वार्थको । पृ० २२० । प्रमाणप० पृ० ६८ प्रमाणमी० १-१ २७ । जैनतकं भा० पृ० ५ ।

पृ० ३२ प् ६ 'ग्रवायः' । तुलना—'ग्रवायो विनिश्चयः'—स्वीय० का० १ । 'विशेषनिर्ज्ञान।द्याथात्म्यावगमनमवायः ।'—सर्वार्थेसि० १-११ । तस्वार्थक्षो० पृ० २२० । प्रमाणप० पृ० ६८ । प्रमाणप० पृ० ६८ । प्रमाणप० १-१-२८ । जैनतकंभा० पृ० १ ।

पृ० ३३ पं० १ 'धारणा' । 'धारणा स्मृतिहेतुः'—लबीय० का० ६ । धारणा प्रतिपत्तियंथास्वं मत्यवस्थानमवधारणं च धारणाप्रतिपत्तिः ग्रवघारणामवस्थानं निश्चयोऽवगमः ग्रवबोध इत्यनर्थान्तरम्।'—तत्वार्थाधि०
भा० १-१५ । 'ग्रथैतस्य कालान्तरे विस्मरणकारणं घारणा'—सर्वार्थिक०
१-१५ । तत्त्वार्थवा० १-१५ प्रमाणप० पृ० ६८ । प्रमाणमी०
१-१-२६ । जनतर्कभा०पृ० ६ । 'महोदये च कालान्तरविस्मरणकारणं हि
धारणाभिधानं ज्ञानम्''। ग्रनन्तवीर्योऽपि तथानिर्णीतस्य कालान्तरे तथैव
स्मरणहेतुः संस्कारो घारणा इति'—स्या० रत्ना० पृ० ३४६ ।

पृ० ३६ पं० १ 'सक्ष्णोति' तुलना—'प्रक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष स्नात्मा, तमेव प्राप्तक्षयोपशमं प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यक्षम्।'
सर्वार्षसि ० १-१२ । तस्वार्थवा० १-१२ । तस्वार्थक्लो० १-१२ ।
प्रमाणप० पृ० ६ । न्यायकु० पृ० २६ । 'न क्षीयते इत्यक्षो जीवस्तं
प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्'—प्रमाल० पृ० ४ ।

पृ० ३६ पं० ३ 'विस्मरणशीलत्वं'। तुलना—विस्मरणशीलो देवानां-प्रियः प्रकरणं न लक्षयति' '— वावन्याय० पृ० ७६।

पृ० ३६ प० ५ 'ग्रक्षेम्यः परावृत्तं'। तुलना—व्यतीन्द्रियविषयव्यापारं परोक्षम्'—सर्वार्थास० १-१२ ।

पृ० ४१ पं० ३ 'परोक्षम्' । तुलना—'जंपरदो विण्णाणं तंतु परोक्ख ति भणिदमत्थेसु'---प्रवचनसा०गा०५६। पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशो-पदेशादि च बाह्यनिमित्तं प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमापेक्षस्य भ्रात्मनः उत्पद्ममानं मतिश्रुतं परोक्षमित्यास्यायते ।'-सर्वायंति० १-११ । 'उपात्ता-नुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम्'-तस्वार्थवा०पृ०३८ । 'इतरस्य परोक्षता --- लघी • स्वो • का • ३ । 'उपात्तानुपात्तप्राघान्यादवगमः परोक्षम् । उपा-त्तानीन्द्रियाणि मनश्च, अनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि, तत्प्राधान्यादवगमः परो-क्षम् । यथागति शक्त्युपेतस्यापि स्वयं गन्तुमसमर्थस्य यष्टघाद्यवलम्बनप्राघान्यं गमनम् तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति ज्ञस्वभावस्यात्मनः स्वयमर्थानुप-लब्धुमसर्थस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रघानं ज्ञानं परायत्तत्वात् परोक्षम् ।'-भवला पु. ६, पृ. १४३-४४ । 'पराणिन्द्रियाणि म्रालोकादिश्च, परेषामायत्तं ज्ञान परो क्षम्'-धवला पु. १३, पृ. २१२ । 'ग्रक्षाद् ग्रात्मन: परावृत्तं परोक्षम्, ततः परैरिन्द्रियादिभिरूक्ष्यते सिञ्च्यते ग्रिभवद्वर्यते इति परोक्षम्' ।-तस्वार्य-क्लो० पृ० १८२ । 'परोक्षमविशदज्ञानात्मकम्'—प्रमाणप० पृ० ६६ । 'परोक्षमितरन् -- परीक्षामु० ३-१ । परैरिन्द्रियलिङ्गशब्दैरूक्षा सम्बन्धो-ऽस्येति परोक्षम् ।'—प्रमालकः पृ० ४ । 'भवति परोक्षं सहायसापेक्षम् ।' पञ्चाच्यायी इलो० ६६६ । 'ग्रविशदः परोक्षम् ।'-प्रमाणमी० पृ० ३३।

पृ० ६४ पं० १ प्रत्यक्षपृष्ठभावी'। तुलना—'यस्यानुमानमन्तरेण सामान्यं न प्रतीयते भवतु तस्यायं दोषोऽस्माकं तु प्रत्यक्षपृष्ठभाविनाऽपि विकल्पेन प्रकृतिविश्वमात् सामान्यं प्रतीयते।'— हेतुबि॰ टी० लि० प० २४ B। 'देशकालव्यक्तिव्याप्त्या च व्याप्तिरुच्यते। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र ग्रम्मिरिति। प्रत्यक्षपृष्ठकःच विकल्पो न प्रमाणं प्रमाणव्यपारानुकारी

त्वसौ इष्यते ।'—मनोरयन० पृ० ७ । 'प्रत्यक्षपृष्ठभाविनो विकल्पस्यापि तिद्वष्यमात्राघ्यवसायत्वात् सर्वोपसंहारेण व्याप्तिग्राहकत्वाभावः ।' प्रमेय-क्र० ३-१३ । 'ग्रथ प्रत्यक्षपृष्ठभाविविकल्पात् साकल्येन साध्यसाधनभाव-प्रतिपत्तेनं प्रमाणान्तरं तदर्थं मृग्यमित्यपरः ।'—प्रमेयर० पृ० ३७ । 'ननु यदि निविकल्पकं प्रत्यक्षमिवचारकं तिहं तत्पृष्ठभावी विकल्पो व्याप्तिं गृही-ष्यतीति चेत्, नैतत्, निविकल्पेन व्याप्तेरग्रहणे विकल्पेन गृहीत्मशक्यत्वात् निविकल्पकगृहीतार्थविषयत्वादिकल्पस्य ।'—प्रमाणमी० पृ० ३७ । 'प्रत्यक्ष-पृठभाविविकल्परूपत्वान्नायं प्रमाणमिति बौद्धाः।'—जैनतकंभा० पृ०११ ।

पृ० ६४ पं० २ 'स हि विकल्पः' । तुलना—'तिद्वकल्पज्ञानं प्रमाण-मन्यथा वेति ? प्रथमपक्षे प्रमाणान्तरमनुमन्तव्यम्, प्रमाणद्वयेऽनन्तर्भावात् । उत्तरपक्षे तु न ततोऽनुमानव्यवस्था । न हि व्याप्तिज्ञानस्याप्रामाण्ये तत्पू-वंकमनुमानं प्रमाणमास्कन्दति सन्दिग्धादिलिङ्गादप्युत्पद्यमानस्य प्रामाण्य प्रसङ्गात् ।'—प्रमेयर० पृ० ३८ । 'स तिहि प्रमाणमप्रमाणं वा ? प्रमा-णत्वे प्रत्यक्षानुमानातिरिक्तं प्रमाणान्तरं तितिक्षितव्यम् । स्रप्रामाण्ये तु ततो व्याप्तिग्रहणश्रद्धा षण्डात्तनयदोहृदः ।'—प्रमाणमो० पृ० ३७ ।

पृ० १३० पं० ५ स्वतन्त्रतया'। तुलना—'ते एते गुणप्रघानतया परस्परतन्त्राः सम्यग्दर्शनहेतवः पुरुषार्थक्रियासाघनसामर्थ्यात्तन्त्वादय इव यथोपायं विनिवेश्यमानाः पटादिसंज्ञाः स्वतन्त्राश्चासमर्थाः।…निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिकार्यं नास्तीति।'—सर्वार्यसि० १-३३। तस्वार्यवा०१-३३

'मिथोऽनपेक्षाः पुरुषार्थहेतुनींशा न चांशी पृथगस्ति तेभ्यः । परस्परेक्षाः पुरुषार्थहेतुर्दृष्टा नयास्तद्वदिस कियायाम् । ।'
——युक्त्यनुशा० का० ५१ ।

पृ० १३० पं० ७ 'मिथ्यात्वस्यापि' । तुलना—एवमेते शब्दसमिभिरू-ढैवंभूतनयाः सापेक्षाः सम्यक् परस्परमनपेक्षास्तु मिथ्येति प्रतिपादयति— इतोऽन्योन्यमपेक्षायां सन्तः शब्दादयो नयाः ।

निरपेक्षाः पुनस्ते स्युस्तदाभासाविरोधतः॥'--तत्त्वार्यक्लो०पृ० २७४।

मुद्रक :

रूप-वाणी प्रिटिंग हाऊस

२३, दरियागज, दिल्ली.

### वीर सेवा मन्दिर

| पुस्तकाल्य |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 2          | 32,9_()     |             |
| काल नं०    | ~ E14       |             |
|            | 7.13        |             |
| लेखक       | प्यम् मूष्  |             |
| शीर्षक 🔽   | पाप दीपीका  | <del></del> |
|            | 414         |             |
| लपड        | क्रम संख्या |             |